्राड़ियों की सायना नेहवाल के नक्शे-कदम पर चल रही गन नुस्टि वि राज्यात गोदारह है। लदन नी, हॉकी, हैं। विश्व कमलजीत, आदित्य जोशी, करिशमा वाडकर, उनके मार्गदर्शन में युवाओं की बड़ी पौध तैयार साथ शीर्ष रैंकिंग में सायना नेहवाल और पीवी सिंधु हैं। विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक की जीत देने का काम कर रहे हैं के साथ सिंधु सायना की तरह चीन की दीवार पदक जीते जिनमें तीन स्वर्ण और तीन रजत दो भारतीय नाम हैं, जो युवा ब्रिगेड को प्रेरणा में सेंध चुकी हैं। प्राजक्ता सावंत, सनाके थॉमस, 19 साल की पीवी सिंधु अपनी रोल मॉडल दीपिका की अगुवाई में भारत ने विश्व चैंपियन युवा अपनी मंजिल की तरफबढ़ रहे हैं। दिखाने के लिए मौंके के इंतजार में हैं। दक्षिण कोरिया और चीन को दो मौकों पर हैं। दोपिका युवा तीरंदाजों की रोल मॉडल हैं शिकस्त दी। दीपिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सात मुखर्जी दो नाम तेजी से उंभरे हैं। लॉन टेनिस में वे लंदन ओलंपिक की हार से उबर चुकी हैं। मारिया, अन्वेषा मिश्रा और आकाश समेत कई तीरंदाज दीपिका कुमारी ने दिखाया है कि अभिजीत गुप्ता, एन प्रियंका, एलएन राम, इवान्छ्र औ ्रत्नगातार उभर रहे हैं। खासकर परिमार्जन नेगी,6 में र टेबल टेनिस में मनिका बन्न और आयाहिका रीपिका पलिकल, यत पिर से साबित सिंह, युकी भांबरी 프 ব 성 ৰ ᅿ



Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'Master' Manimala series No. 139 (Sahitya sec. 6)

## PALI JATAKAVALI

( A SELECTION FROM PALI JATAKAS. )

#### EDITED WITH

A CRITICAL INTRODUCTION, SANSKRIT CHHAYA,
HINDI TRANSLATION, A SYNOPSIS OF
GRAMMAR AND A FULL PALI
GLOSSARY

BY

# PANDIT BATUKNATH SHARMA, M. A., SAHITYOPADHYAYA,

HEAD OF THE SANSKRIT DEPARTMENT,

BANARAS HINDU UNIVERSITY,

VARANASI

PUBLISHED BY

Master Khelarilal & Sons, SANSKRIT BOOK DEPOT, KACHAURI GALI, VARANASI-1. Price Rs. 2-75

All rights reserved by the publisher ]

'मास्टर' मणिमालायाः १३६ संख्यको मणिः ( साहित्यविभागे ६ )

क्ष श्रीः क्ष

# पालिजातकावलिः।

काशीस्थिहिन्दूविश्वविद्यालयीय संस्कृतविभागाध्यज्ञेण, साहित्यो-पाध्यायपदवीभृता, एम्० ए० इत्युपाधिधारिणा, श्रीवृद्धकनाथशम्मविरचितया

संस्कृतच्छाययाऽलङ्कृता ।

## मास्टर खेलाड़ीलाल ऐण्ड सन्स इत्येतैः

'मायापति' नाम्नि मुद्रणागारे सम्मुद्राप्य प्रकाशिता ।

मृत्यम् ६० २-७५ न० प०



CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रकाशक:--

बी॰ एन॰ थादव 097

मास्टर खेलाड़ीलाल ऐएड सन्स, ति हि। - ि संस्कृत बुकडिपो,

कचौडीगली, वाराणसी-१

ि फोनः ३०१५ ]



itive at the end of the

: हिन्दु द्वारा होते हाल होता है है है है

TO DEPOSIT OF A

सदकः--रामनिधि त्रिपाठी मायापति प्रेस, मध्यमेश्वर, वाराणसी। डॉ॰ राम क वित् की स्पृति वर भेट-हरप्यारी देवी, कन्त्रज्ञाश आव कोष कुमारी, सव प्रकाश आर्य

## **अनुक्रमणिका**

डॉ॰ राम स्वकृष आर्य, विजनौर की स्मृति के सादर भेंट-हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य स्रांतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य

प्राकथनम्

| -संन्याय                    | कमारा '  | Sld Naver ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| भूमिका अताप                 | 45.11.11 | KID MANEL OIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| कथासंचेपः                   |          | THE RESERVE OF THE PERSON OF T | 2       |
| पालिजातकानि संस्कृतच्छायानि |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3-68    |
| (१) शिशुमारजातकम्           | 2        | (११) मृतकभक्तजातकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80      |
| (२) वानरेन्द्रजातकम्        | Ę        | (१२) वावेरुजातकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४६      |
|                             | 90       | (१३) वलाहाश्वजातकन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40      |
| (३) क्कजातकम्               | 98       | (१४) द्यूपीरकजातकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48      |
| (४) सिंहचर्मजातकम्          | 35       | (१५) शीलानिशंसजातकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = ==    |
| (५) राधजातकम्               |          | (१६) चर्मशाटकजातकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६८      |
| (६) नृत्यजातकम्             | २०       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62      |
| (७) उल्कजातकम्              | 58       | (१७) उत्सङ्गज्ञातकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98      |
| (=) कुरङ्गमृगजातकम्         | २६       | (१८) वैदर्भजातकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| (६) यवशाकुन जातकम्          | ३०       | (१६) राजाववादजातकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = = ?   |
| (१०) शशजातकम्               | 38       | (२०) मखादेवजातकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55      |
| जातकत्थवएणना (समुद्ध        | ता ऋंशा  | (:)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55- 303 |
|                             |          | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ०२—१५५  |
| भाषानुवादः                  |          | and the graph of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1३-19६२ |
| पालिव्याकर्णसंचेपः          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ======  |
| पालिपाठपदोच्चयः             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

### माक्क थन मु

### स्मृताऽपि मानसोल्लासं तनुते सहसैव या। सा सदालोकदा काचित् स्याच्चिदानन्दचन्द्रिका॥

इयमच पालिजातकावलिर्यथामित सम्पाद्य नीयते नयनगोचरतां विशद-शेमुषीजुषां विदुषाम्। इदमनु किमपि परिचाययितुमिव निवेद्येयमिति मित विधाय प्रवृत्तोऽहमिदं प्राक्कथनं लेखितुम् । यावदन्यद् गदितुं समुपक्रमे तावदादौ कथयामि कथमयमहं सम्पादनभारममुमूरीकर्तुमपारयम् । एतद्रथे प्रार्थितो ऽभूवं मदन्यतमेन च्छात्रेण श्रीमताऽऽयुष्मता मन्नालालेन । कारणैरनेकैः समुद्तिः संप्रति मे दुष्करमेव भवति स्वल्पमपि किमपि कार्यजातम्। अवश्यकर्तव्यतयाऽऽपतितेषु बहुविधाध्ययनाध्यापनादिकार्येषु व्यासक्तन्वित्तत्वात् तन्मे दुष्करतरत्वमेवोपपद्यते । तदिसमन्नेवमुपस्थिते दुःस्थे व्यतिकरे, सत्य-मेवान्वभावि किमपि विचित्रं दोलाधिरोहणसुखं ममान्तः करणेन । यदि नोरी-करोमि तद्रथितं, विहन्यते प्रियशिष्यप्रणयः। अथाङ्गोकरोमि चेत् , सम!साद्यते महानायासः । किमत्र कर्तुं युक्तं स्यादिति चेतिक विचिन्तयता मया प्रसङ्गा-दुक्तोऽयं विषयो मदन्तेवासिने चिरङ्गीविने श्रीरामशङ्करमिश्राय। परमसंमद-मगमन्मदीयं हृद्यं यदाऽनेन सत्यपि निजे महत्यध्ययनीये विषये प्रतिश्रुतं मह्ममावस्यकं साहाय्यकम् । इतः परमपि दैवेनानुकूल्यमुल्लासितम् । असकः दनुभूतचरमेवेदं यदतीव चक्षुक्तक्षोभयति सूक्ष्माक्षरसंशोधनकार्यम् । तदिदं ममाङ्गुलिनिद्र्शनेनेव निदेशेन यथाशक्ति समनुष्ठितं श्रीमनालालेन । इत्थं

#### [ = ]

प्राध्यद्वयसाहाय्यसमुद्धत्तं सौभाग्यं स्वयमेव समुपनतं समुद्वीक्ष्य सहर्षमहमस्मिन् प्रयासविषमेऽपि कार्यं सोत्साहं प्रावर्तिषि ।

अस्यां पालिजातकावल्यां प्रथमं स्वल्पविस्तरा प्रस्तावना समुपन्यस्ता । अतिविस्तरोऽयं विषयः। समालोचनीयोऽत्र बहुविधोऽर्थसार्थः। किन्तु परिचया-वस्थायां पालिसाहित्यप्रविविक्ष्णां छात्राणां नैवोपकाराय भवेदतिपृथुलाकारा भ्मिका काऽपीति मनसि विभाव्य परमप्रयोजनीयानामेव विषयानामत्र मया संनिवेशो विहितः। कथांशः सुखेनावबुद्धः स्यादिति कथासंक्षेपः स्वल्पैरेवाक्षरैवि-लिख्य प्रथममेवाऽत्र निच्चितः । तद्नन्तरं दक्षिणपार्के पालिपाठो वामपार्को तत्सं-स्कृतच्छाया इति क्रमेण विंशतिर्जातककथा दत्ताः। संस्कृतच्छाया छात्राणां महोप-काराय भविष्यतीति भृशमाशासे । अत्रेद्मवधेयम् । नाऽत्र शब्दसौष्ठवमधिष्ठाय संस्कृतं लिखितम् । शिथिलपायमेवाऽत्र सन्धिवन्धनम् । कारकादिष्विप पालि-च्छायामुच्छेत्ं नैवाकारि वळीयानाग्रहः । यथा पाल्पिछोऽनायासेनैव संस्कृत-ज्ञानामवतुद्धो भवेत्तथैव बहुधा विहितो यत्नः । एतद्रभे 'जातकत्थवण्णना' इति प्रसिद्धटीकातः केचनांशाः समुद्धृत्य समुपन्यस्ताः । संस्कृतच्छात्राः पश्येयुरेतैः कथभिव पालीटीकाकारा व्याख्यान्ति प्राचीनान् स्वधर्मग्रन्थानिति । अर्थस्फुटीकरणेऽपि सांप्रदायिकमतप्रदानेनेमे । यहु साहाय्यमाचरिष्यन्ति च्छात्रा-णाम् । तदनु भाषानुवादोऽत्र निहितः । कानिचिद् पालिवाक्यानि तत्क्षणमेवा-परिचितसंघटनया न स्फुटीभवेयुरिति कथांशस्त्वरितमेव मतिपथं नावतरेदिति चाऽऽलोच्य भाषाऽनुदादोऽपि पद्मत्र प्रापितः । बाढं विश्वसिमि यद्यमपि हिताय सम्पत्स्यते । अनालोकितव्याकरणालोको लोको न खल्छ किमपि विभावयति तमसि लोन इवेति विचार्य पालिन्याकरणस्य परभोपादेया अंशा अपि तदनन्तरं समुपन्यस्ताः । अस्याखिलस्यान्ते पःलिपाठपदोच्चयरूपेण पालिजातकावस्यामा-गतानां राव्दानां सप्रमाणार्थसार्थोपवृंहितः कोशोऽपि समुपवेशितः। इत्थमियत्-प्रपञ्च चयसंचितं पुस्तकमिदं बुद्धवचनशुश्रृपृणां बोघोद्घोघाय भविष्यतीति भवति मे मनसि विश्वासावकादाः।

अस्यां पालिजातकावल्यां स्वीकृतपालिपाठमधिकृत्य स्वल्पं किमपि वक्तुं समुचितमेव । सर्वप्रथमं पालिपाठावलीं पुरोऽवस्थाप्य प्रकान्तमिदं कार्यम्।

#### 

भिन्तु पदे पदे प्रमादस्थानानि शङ्कानीयानीत्युपलभ्य तदुपजीव्यः विद्वद्वर-'एएडसन' सङ्गृहीतः 'पालि रीडर' इत्याख्योऽपि प्रन्थः सिन्निहितो व्यधायि। तत्राऽपि क्वचित् कचित् स्वलितिमिव किमपि साशङ्कमुत्पस्यता मया 'फोसबोल'इति सुगृशीतनामधेयैः पालिमहापण्डितैः प्रकाशितः पञ्चभागात्मकः 'अत्थवण्णना'इत्याख्यया टीकया सहितः पालिजातकनिकर एव समवलिग्वतः। अहो अध्यवसायः फोसबोलपण्डितस्य! तत्कृतिः सत्यमेव चमत्करोति चेतः।

अस्या जातकावल्याः पाठादिनिर्णये तथा चान्येष्वपि विषयेपु येषां पुस्तकलेखादिभ्यः साहाय्यमासादितं तेषामुपकारं सप्रश्रयं कृतज्ञेनान्तःकरणेन पुनः पुनः स्मरामि । यथास्थानं प्रस्तावनायां च यथाशक्ति पुनरिष तेषामुपकारस्मरणं नामग्राहं यतिष्ये । यदीयसाहाय्येनेदं कार्यं सम्भावित-पदमुपनीतं तमहं चिरज्ञीविनं श्रीरामशङ्करिमश्रं कैः शब्दैरिभनन्दामि ? अयं वत्सोऽचिरादेव विद्याप्रसादमासादयेदित्येव मे श्रीमातुश्चरणयोः सप्रश्रयो ऽनुनयः । श्रीमतो मन्नालालस्याप्युपकृतिर्नेव विस्मर्तु मर्हा । श्रीविश्वनाथोऽत्य सर्वथा कृत्याणं कुर्यादित्येव मे हृद्यगताऽऽशीः ।

येषामुपकृतिः शब्दव्यापारेण प्रकाशियतुं नैय कदापि पार्यते । श्रीगुरु-चरणानां ससमादरं सप्रश्रयं स्मरणमेवास्मादृशां शरणम्। यन्मादृशोऽप्यिकञ्चन-श्रितिचन्द्रिकाकणान् कथमपि विचेतुमलं स्यात् तत्र श्रीगुरुचरणानामनुग्रह एय सर्वप्रधानं कारणम्।

यत् प्राकृतेष्विप मितिर्विषयेषु मोहं
याता न मेऽपि बदुकस्य न तत्र चित्रम् ।
जागर्ति मानसविषापहरोऽनिशं मे
श्रीभालचन्द्रचरणाग्बुजसंप्रसादः ॥
यो वस्तुतोऽस्ति विबुधोऽत्र महामहोपाध्यायोऽभियुक्तशरणीकृतपादपद्मः ।
सोऽयं सदागमसुधाणवक्षभधारः
श्रीलद्मगोऽस्तु हृदये मम पूज्यपूज्यः॥

दीपावली, १९९७

विदुषां वशंवदो बदुकनाथशरमा

## किमपि प्रास्ताविकम् ।

प्रवर्तन्तेऽवतारास्ते यत्कराङ्गुलितो दश। सा मे मतिबलं दद्याद्पि दाशवलागमे॥

प्रन्थानधीत्य विविधानधि बुद्धवाचं वादांश्च चेतिस विचार्य विभिन्नभावान् । विद्यार्थिवेद्यविषयं मितया गिरैव प्रास्ताविकं किमपि लेखितुमत्र यस्नः ॥

यं

गे

70

अस्यां प्रस्तुतपुस्तिकायां जातककथाम्यो विंशतिः कथाः समादाय विदुपां पुरः सांप्रतं प्राप्यन्ते । एतास्ता जातककथाः 'पाली' इति प्रसिद्धायां भाषायां समुपनिवद्धाः समुपलभ्यन्ते । संप्रति सर्वेभ्यः पूर्वमयमेव प्रश्नः समुत्तिष्ठति केयं पाली नाम भाषेति । प्रश्नश्चायं कृत्दलविशेषेण संवलितः । प्रायशो जगतीतले-ऽिललेऽपि व्यक्तमेवेदं दरीहरयते यद्धापाभिधानानि जनानां जनपदानां वा नामभ्यः प्रवर्तन्ते । नेदं खलु भाषाविज्ञानिवदामेव वेद्यो विषयः । ययमपि द्रष्टुं पारयामो यद् बङ्गानां भाषा 'बङ्गला' इत्युच्यते । गुर्जराणां 'गुजराती', महाराष्ट्राणां 'मराठी' काश्मीराणां 'काश्मीरी' इत्यादयो व्यपदेशास्तमेव सिद्धान्तं रिथरीकुर्वन्ति । नैवाद्यत्व एव भवति भाषानामीहशः समयः । पुराऽपि श्रूरसेनानां भाषा 'शौरसेनी' इति, मगधानां 'मागधी' इति, महाराष्ट्राणां 'महाराष्ट्री' इति नामभिरेव व्यवाह्वियन्त । संप्रत्यपि तास्तयैवोह्दिश्यन्ते । तत् पालीति नामधेयं केनाऽपि देशविशेषेण जनगद्विशेषेण वा दुरनुसन्धेयसम्बन्धत्वात् चित्रमिव किमपि वित्ते प्रतिभाति ।

अत्र सन्ति विविधा विप्रतिपत्तयो विदुषां भाषाविज्ञानजुषाम् । तत्र काश्चित् कपोलकल्पनाऽकुल्तियथार्थभावा भारतीयानां मितपथं यथातथमारोढुं नैव समर्थः । तदन्या अपि यद्यपि मान्यानां मितमतां मिस्तष्कपरिष्कारवत्यः समुत्कयन्ति जनानां

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

the state who

#### [ ? ]

मानसम्, तथाऽपि नैवाऽस्माकं हृदये परं प्रत्ययं समुत्पादयन्ति । तदत्र तास्ताः कल्पनानुकूल्तिकल्लेवरा वाचोयुक्तीः परित्यज्य विश्वासार्हयेव सारण्या पालिशब्दार्थ-विचारोऽत्र तावत् प्रस्तूयते ।

अय भगवान् बुद्धो यदा चिरसमाधिसिद्धिं सम्यन्ज्ञानरूपां 'बोधिं' लब्ध्वा चिरानुभूतां 'बोधिसत्त्व' इति पदवीमुल्लङ्ब्य बुद्धतामध्यरुक्षत् , तदाऽस्य परमकारु-णिकतया लोकं शोकसन्तानादुद्धर्तुं बलवती मितिः प्रादुरभूत् । समाधिषु स्वानुभृतं तत्त्वं साधु समाधाय तदेव जनेष्वपि प्रख्यापयितुं स शास्ता भगवानियेष । काश्या-मेव किल तस्योपदेशरूपं प्रथमं प्रवचनं जनैरश्र्यत । प्राकृतैरिप जनैर्मदीयोपदेशा-मृतं यथेच्छ निर्पायतामिति सकरुगया मत्या व्यवसायिताशयो लौकिकयैव गिरा सा समुपदिदेश महापुरुषः। का नाम सा लोकिकी वाणी या भगवता तथा तद्यें संभाविता ? असंशयमियमासीत् मगधेव तदानीमुपयुज्यमाना काचिद् भाषा। मागधो हि बभूव भगवान् बुद्धः । तस्य मगधदेशोत्पत्तिस्तु सर्वतो विश्रतैवास्ते । सा भाषाऽपि मागधीत्येवोच्यताम् । किन्तवत्रावधेयमिदम् । नैषा प्राकृतव्याकरणेषु प्रसिद्धा मागधी भवितुमईति । इयमतिप्राचीना साऽतीवार्वाचीना । उभयविनिगम-नाय विद्वद्भिरेका 'बौद्धमागधी' इत्युच्यते । तदितरा 'प्राकृतमागधी' इति नाम्ना-ऽभिघोयते । इयं पुनर्वोद्धमागधी जैनानामागमभाषातः स्फुटमेव विभिद्यते । 'अद्धमाग<sup>3</sup> घी' इति प्रसिद्धाभिघानं भजते । भगवान् महावीरो मागधोऽपि भ्रवा गुद्धां मागधी नैवोपायुङ्क्तेति 'अर्द्धमागधी' इति शब्देनैव स्कुटं प्रतीयते । इयं कयाऽप्यन्यया भाषया मिश्रिता मागधीति मन्यन्ते बहवो विद्वांसः । कल्पयन्ति च ते

#### तदुक्तं सासनवंसे—

- १—''सो च भगवा मागघो मगघे भवत्ता, सा च भासा मागघी'' इत्यादि । विस्तरार्थे विलोक्यताम् पाली-प्रकाशः, पृ० १३
- २ तदुभयभेदावधारणाय विलोक्यताम् -पाली-प्रकादाः, पृ० १४
- ३—अर्द्धमागधीविशेषावबोधाय दृश्यताम् —

Ardhamagadhi Reader by Banarasi Das Jain, Woolner: Introduction to Prakrit,

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

#### [ ३ ]

:17

र्थ-

ध्वा (ह-

भूतं

या-

शा-

सा

दर्थ

11

ते।

णेवु

ाम-

ना-

सा

त्वा

इयं

त ते

कोविदा यद् भगवता महावीरेण प्रभूतश्रोतृणां सुखाववोधाय स्वयमेव ताद्दशी भाषा विनियुक्ता । यथा तथा वा भवतु, इयं बैद्धमागधी जैनानामर्द्धमागधीतो विभिन्नेत्यथोंऽनेकैः प्रमाणैः साधु समर्थ्यते । इयमेव बैद्धमागधी पश्चात् 'पाली' इति प्रथां प्राप्तवतीति निर्विवादप्रायम् ।

अधुना 'पाली' इति शब्दस्य कोऽर्थ इत्येव विचारियतुं प्रवर्तेमिहि । पालिशब्दो यथा संस्कृते तथैव बौद्ध मागध्यामिष 'पङ्कि' इत्यर्थे प्रयुक्तो बहुशोऽवलोक्यते । तथा चोक्तमिभधानप्यदोषिकायाम्—'पिन्त बीध्याविष्टस्सेनि पालि रेखा च राजि च ।'' सांप्रतमिष पिरिडतमण्डलीषु संस्कृतच्छात्रसंचेषु च विविधानीहशानि वाक्यानि श्रवणगोचरतां नोवन्ते । 'तात्पर्यार्थस्तु गृशीतः, किन्तु पङ्किर्नाद्याऽपि साधु स्फुटीभूता'; 'यदि परीक्षासु साफल्यं पूर्णमपेक्षसे, तिह पङ्क्तिषु विशेषणावधानं देहि'; यथोच्यते श्रोमद्भिस्तयेवास्तां तावत् , किन्तु कथमेतत् पङ्क्तितोऽवसी-यत इत्येव न खड सम्प्रधारयामि' । नैवाधुनैवेहशः प्रयोगोऽस्मास्ववतीर्णः, पूर्वाचार्याणामिप लेखेषु सोऽवलोक्यत एव । यथा तैक्तिरीयारप्यकमाध्ये महमास्करः 'उमन्तु इति आस्तारपङ्किः प्रणवोपासने विनियुज्यते ।'' यथा च कोटिलीयार्थशास्त्रयङ्किरदाहृता हश्यते ।''

यथा पङ क्तिशब्दः संस्कृते 'मूलग्रन्थ' इ.यथं प्रयुक्तो द्रोह्यते तथैव तिस्मिन्नेवार्थे पालिशब्दो बौद्ध मागध्यां प्रयुक्ते ऽवलोक्यते । यथा महावंसे (महावंशे) बुद्धघो-षक्ततामत्थकथामुह्दिश्य प्रोक्तम् ''थेरियाचरिया सब्वे पार्लि विषय तमग्गहुं(स्थिवर—) आचार्याः सर्वे पालिमिव तामग्रहीषुः ) यथा च सासनवंसे (शासनवंशे)—''जम्बू-द्रोपे पन पालिमत्तं येव अरिथ अहकथा पन नित्य (जम्बूद्धीपे पुनः पालिमात्रमे-वास्ति,अर्थकथा पुनर्नास्ति)अलमतिविस्तरेण। एतावचैव मितमतामिदं व्यक्तं भविष्यति

<sup>1—</sup>Bhandarkar, R. G.—Wilson Philological Lectures.

२—अवलोक्यताम्-पालीप्रकाशः पृ० १६ Geiger, W.-Pali Sprache und Literatur.

३—प्राकृतमागधीकृते विलोक्यताम्— Banerji-Sastri, A.—Evolution to Magadhi-

#### [ 8 ]

यत् पालिशब्दः प्रथमं मूलप्रन्थार्थं प्रयुक्तो व्रभूव । तदनु मूलप्रन्थसम्बन्धा ये चान्ये प्रन्थास्तानिप बोधियतुमयं पालिशब्दः सर्वथाऽलमभूत् मूलप्रनथवौद्धानामेतेषां त्रिपिटकः ।तत्सम्बद्धा प्रन्थास्तु तदर्थकथास्तदन्ये च साक्षात् परम्परया वा तदनु गणतामाबहन्तो प्रन्थाः । एते सर्वे पालिशब्दवाच्या बभूवः । ये पुनिस्त्रिपिटकतश्च तदनुबद्धप्रन्थेम्यश्च विभिन्ना बभूवस्ते नैव समयेऽस्मिन् पालिशब्दवाच्यतां कदापि प्रापुः । तथा चोक्त सासनवंसे (शासनवंशे)—"एते (महावंश) प्रभृति पालि मुक्तक वसेन वुउत्ता गन्धातरानि वुच्चित ।"—एते (महावंशप्रभृतयः) पालिमुक्तक-वशेन वियुक्ता प्रन्थान्तराणीत्युच्यन्ते ॥

एवं पालिशब्दो 'मूलप्रन्थं' द्योतयित स्मेति स्पष्टमेव। कालक्रमेणाऽयं पालिशब्दो यस्यां मूलप्रन्था लिखितास्तामेव भाषां वोधियतुं प्रवृत्तोऽभूत्। पालिमूलप्रन्थातस्य भाषा पालिभाषा। भाषापद्वियुक्तेऽपि पालिशब्दो भाषाया वाचको वभूव। तथा चोक्तं सासनवंसे ( शासनवंशे )—"इच्चेनं पालिभाषाय परियतिं परियत्तिता। )

यदा प्रवृत्तः पालिश्चित्दो भाषाविशेषं द्योतियतुं तदाऽस्य हानैः शनैः पूर्व-तनोऽर्थोऽपि ततः पर्यहीयत । यत् किञ्चिद्दिप पालिभाषायां लिखितमभूत् तत् सर्व पालिपद्वाच्यतामगच्छत्। अथ किस्मन्नवसरे प्रवृत्तिरियं पालिश्चित्दस्यार्थान्तरे प्रयोक्तं पाहुरभूत् इति प्रक्तो दुरुत्तर एव । चाइल्डर्स भहोदयस्य मतेन प्रथमं द्वितीयं वा खिष्टाब्द्शतकमेतस्य समयः । किन्तु तदुदाहरणानि बुद्धघोषात् पश्चादेव लिखितेभ्यो ग्रन्थेभ्यो बहुशः समुपलभ्यन्ते । बुद्धघोषस्तु पञ्चमशतकेऽभृदिति विदुषां मतम् । अतः सम्भाव्यते तद्ननत्रमेव बौद्धाः स्वग्रन्थभाषां पालिश्चित्देन प्रवक्तुमुपचक्रमिरे ।

'पालिशब्द्वतन्ति' शब्दोऽपि मूलप्रन्थार्थे बुद्धवचनेषु प्रयुक्तो बहुशो प्राप्यते । उभाविप शब्दौ पङ्क्तिवाचकत्वात् प्रायः समानार्थावेव । उभाविप तथा प्रयुक्ताविप दृश्येते एव । किन्तु भाषाविशेषवाचकत्वं तु पालिशब्देनैवोपलब्धम् । कथमिदमभ्दिति

सम्प्रति निर्गेतिमशक्य गयम् । स्यादत्र वक्तृणां प्रवृत्तिरेव प्रधानं कारणम् ।

<sup>1-</sup>Childers, R. C.-Dictionary of the Pali Language.

<sup>2-</sup>Winternitz, M.—History of Indian Literature, Vol. II.

#### [ 4 ]

न्ये

षां

न

श्च

ापि

लि

再-

ऽयं

लि-

को

प्रसिं

पूर्व-

सर्व

शेक्तुं

वा

भ्यो

刊1

वते । विपि

गिद्ति

II.

मूलग्रन्थवाचकः 'पालि' इति शब्दो कुतस्तद्भाषाया वाचकत्वं प्रापित इत्यपि प्रश्नः साधु समाधातुं नैव सम्प्रति सत्यतिपत्तियुक्तरैप्यभियुक्तः कथमिप पारितम् । इदमेवानुमातुं शक्यते यत् परिक्रामित सर्वाक्रमणशीले भगवित काले विस्मृतपदवीमुपगच्छत्सु च बौद्धवचनेषु बौद्धा यथावत् तद्रक्षणकार्यावयुद्धा यथा तद्र्यं तथैव तच्छव्देऽपि समवधानं ववन्धुः । एवं समप्राधान्यं शब्दार्थयोः समुप-सर्पति मानसे बौद्धकोविदानां, नैतन्चित्रं यदेक एव वाचकतामभजत तदुभयस्य । यद्धा तद्धा भवतु, कथमिप वा तत् सभवतु, इदं तु निर्विवादिगव नः प्रतिभाति यत् पालिशब्दो मूलग्रन्थवाचकतां वहन्निप तद्धाषावाचकत्वमिप कालक्रमेण प्रापत् ।

पूर्वमेव निवेदितं यत् प्राच्याः प्रतीच्याद्योमे विद्वांसः पालिशब्दनिरुक्ता-वप्रतिमं प्रतिभानं प्रादर्शयन् । केऽपि पाटिलपुत्र इत्यत्र प्रयुक्तात् पाटिलशब्दात् पालिशब्दो ब्युत्पन्न इति मन्यन्ते । तदितरे 'पल्लि' इत्यस्मात् पालिशब्दस्योत्पित्त-मीहन्ते । ततोऽप्यन्ये मगधप्राचीनाभिधानात् 'पलाश' इत्यस्मात् वाच्छन्ति पालि-शब्दावतारम् । किमधिकं त्रूमहे यदा 'पलेष्टाइन' 'पल्टिन' इत्यादिभिरिष पदैः पालिशब्दस्य सम्बन्धोऽवबुध्यते । अलमेतैरितमितिविकधितिचित्तैः । पालिवैयाकर-णास्तु – 'सद्द्र्यं पालेतीति पाली' इत्यमयोचुः । भवतु कल्पनाप्रसृतमेवव्याङ्गतिनि-रतानां निरुक्तमिदम् । किन्तु सर्वथेदमसङ्गतिमत्यपि वक्तुं नैव शक्यते ।

अलं विवादग्रस्तविषयमत्रोत्थाप्य । इदमेवावधेयम् । पालिशब्दो भापाविशेषं बोधयति । अस्ति पालिर्नाम भाषा । अस्यामेव भाषायां बौद्धानां मूलधर्मग्रन्था लिखिताः समुपलभ्यन्ते । इयं भाषा जनानां जनपदानां वा नामधेयात् नैवाभि-धानं स्वकीयं प्राप्तवती । पालिशब्दः प्रथमं मूलग्रन्थस्यार्थे प्रयुक्तो वभूव । तद-नन्तरं कालक्रमेण मूलग्रन्थस्य भाषामिप द्योतियतुं प्रचक्रमे ।

पालिभाषाया अभिधानमुत्पत्तिं च विचार्य संप्रति तस्यां लिखितानां प्रन्थानां समालोचनं संक्षेपतः समारभेमिहि । सांप्रतं द्विविधा हि बौद्धागमाः समुपलभ्यन्ते । तदेके संस्कृतवाएया समुपनिवद्धास्तदितरे पालिभाषया । पालिभाषया समुद्ग्रिथितास्तु ये सन्ति तदागमास्त एव प्राचीनतराः प्रामाणिकतराश्च । ते 'बुद्धवचनानि' इति

<sup>1.</sup> Vidyabhusana, S. C.—Pali Grammar.

#### [ ६ ]

समाख्यया समाद्रियन्ते । कालक्रमेण द्वैविध्यमापतत् प्रधानभावेन बौद्धमतस्य महायानं हीनयानं चेति । बौद्धा अपि द्वैविध्यमभजन् । पालिशासनमनुरुन्धाना दाक्षिणात्या सिंहलब्रह्मादिदेशेषु तावदद्यापि जाग्रत्येव बौद्धाः । चीनमहाचीन-प्रभृ-तिजनपदेषु ये बौद्धा वर्तन्ते ते तदितरबुद्धानुशासनसम्प्रदायमनुरुध्यन्ते ।

पालिभाषायां लिखिता ग्रन्थाः सम्प्रधारणसौकर्याय भागयोर्द्वयोः स्थापियतुं शक्यन्ते । प्रथमे धर्मग्रन्था भवन्ति, द्वितीये व्याकरणादिशास्त्रीयविषया ग्रन्थाः । धर्मग्रन्थाः 'त्रिपिटक' इत्यभिधीयमानेषु भागेषु विभक्ताः पाप्यन्ते । एतानि ते भवन्ति (१) विनयपिटकम् , (२) सुत्तपिटकम् (सूत्रपिटकम् ) (३) अभिधमपिटकम् (अभिधमपिटकम् )।

दुः

(१) विनयपिटकम्

अत्र बौद्धसङ्घस्थानां भिक्ष्णां समुपयुक्तान्यनुशासनानि साधु समाहितानि । अयं सङ्ग्रहो वैक्रमाव्दात् शतकत्रयपूर्वमेव समुपनियद्धः सन्त्यस्य त्रयो विभागाः —

- (१) सूत्रविभङ्गः।
- (२) खन्धकाः (स्कन्धकाः)।
- (३) परिवारपाठः ।
- (२) सूत्रपिटकम्-

भगवतो बुद्धस्य प्रवचनरूपिमदं पिटकम् । वैकमाब्दात् सार्द्धशतकद्वयपूर्वमेव प्रादुर्भावमागतिमिति विदुषां मतम् । निकायपञ्चकोपपन्निमदं पिटकम् ।

- (१) दीघनिकाय (दीर्घनिकायः)।
- (२) मिष्झमिनकाय (मध्यमिनकायः)।
- (३) संयुक्तनिकाय (संयुक्तनिकायः)।

#### १—विस्तरस्तु प्रन्थेष्वेतेषु द्रष्टव्यः—

Law, B. C .- History of Pali Literature.

Winternitz, M.—History of Indian Literature, Vol. II. Hurst, G. L.—Sacred Literature.

२—अयं विभागः अत्थमालिनीमनुसत्य दत्तः; गन्धवंसे तु भिन्न एव दृश्यते ।

[ 9 ]

- (४) अङ्गुत्तरनिकाय (अङ्गोत्तरनिकायः)।
- (५) खुइकनिकाय (क्षुद्रकनिकायः)).

(३) अभिधर्मपिटकम्--

71

J-

ते

7-

यं

II.

पिटकिमदं किंरूपं किंपयोजनं वे यत्र विवदन्ते विपश्चितः । तेषां मतान्यालोच्ये-दमेनावसीयते यदिदं स्त्रपिटकस्य दार्शनिकं प्रतिरूपम् । येऽर्था निकायपञ्चके भगव-दुक्ताः प्रवचनंरूपेणोग रूम्यन्ते, त एवाऽत्र शास्त्रीयदशा समत्रधार्थे साधुंसमाधीयन्ते । अस्यते विभागाः --

- (१) धर्मसङ्गणिः।
- (२) विभङ्गः।
- (३) धातुकथा।
- (४) पुग्गलपञ्जति [ पुद्गलप्रज्ञितः ]।
- (५) कथावत्थु [कथावस्तु]।
- (६) यमकम्।
- (७) पद्दान [ प्रस्थानम् ]।

नाऽत्र वयं सर्वेष्वेतेषु कमप्याग्रहविशेषं वध्नीमस्तद्लमनतिप्रयोजनीयेन विस्तरेण । सूत्रपिटके ये पन्ति पञ्चनिकायास्तेषामन्यतमः क्षुद्रकनिकायः । निकाये सन्ति ग्रन्था अधस्ताद्विल्लिखताः ।

- (१) खुद्दकपाठ: [ क्षुद्रकपाठ: ]।
- (२) धम्मपदम् [धर्मपदम्]।
- (३) उदानम्।
- (४) इति वुक्तकम् [ इतिवृक्तकम् ]।
- (५) स्तिनिपात [ स्त्रिनिपातः ]।
- (६) विमानवत्थु [विमानवस्तु]।
- (७) पेतवत्थु [ प्रेतवस्तु ]।
- (८) थेरगाथा [स्थविरगाथा]।
  - (९) थेरीगाथा [स्थिवरागाथा]।
  - (१०) जातकानि।

#### [ 6]

तदेवं पश्यामो वयं यत् यतोऽस्यां पालिजातकावल्यां विश्वतिर्जातककथाः समुद् गृहोतास्तानीमान्येव जातकानि बुद्धवचनेषु खुद्दकनिकाय (क्षुद्रकनिकायः) नाम योऽस्ति सुत्रपिटकस्यान्तिमो विभागस्तस्य दशमेऽङ्गे जातकानि सन्ति समुपनिवद्धानि।

Q

Q

₹

Ų

7

Ū

व

ह

₹

H

H

3

स

सा मां

म

वि

तथ

जा

'जातक'' इतिराब्दस्य तायत् कोऽर्थः ? जनधातोर्निष्ठान्तो वा मावे क इत्यस्माट् वा शब्दोऽयं निष्पद्यते । अतो जातं भूतं कथेति यावत् । अथवा 'जातं जननं जिनः।' भगवान् बुद्धो यदा सम्यग्ज्ञानाधिगमात् सम्यक् सम्बुद्धो वभूव स निसर्गत एव जातिस्मरज्ञानमपि लब्धवान् । सोऽविकम्पेन चेतसा सस्मार सर्वे तत् यदन्यत्रभूव स प्राक्तनेषु जननेषु । यथाकथाप्रसङ्गे स तानि पूर्वजनमञ्ज्ञानि भिक्षुस्योऽचकथत् । एतान्येव 'जातकानि' इत्युच्यन्ते । प्रत्नतत्वविद्रामनुसन्धाने-नेदं प्रतीयते यदिदमभिधानं वैक्रमाब्दात् शतकत्रयपूर्वमेव प्रायः प्रसिद्धिमापेदे। तृतीयसंगीतिनिर्धारितित्रिपिटकानि समादाय महाराजाशोकतनयो महेन्द्रो बौद्ध मतप्रचाराय सिंहलद्वीपं ( Ceylon ) जगामेति सुप्रतिद्वमेव । इदमपि च कर्ण-गोचरीकियते यदासीत् काऽपि टीका जातकानां 'अत्थकथा' इति प्रसिद्धा । सैव गाथां विहाय सिंहलभाषयाऽनूदिता बभूव। संप्रति तदुभे अपि नोपलभ्येते सिंहलरीकामधिष्ठाय 'जातकत्थवएण्ना' इति प्रसिद्धा पालीरीका निर्मिता वभूव। इयमेव जातकैः समेता फोसबो उपण्डितेन पञ्चमु भागेषु प्राकाश्यं नीता । अस्याः टीकाया सूमिका सुविस्तीर्ण 'निदानकथा' 'इति नाम्ना सुविख्याता । जातकानाः मुत्तस्यादिविषये वर्ततेऽत्र महान् विचारसंचारः । कथं भगवान् बुद्ध एताः कथाः कथितवान् , कीहरोषु प्रसङ्गेषु, कीहरोष्ववरेषु वा इत्यादिकं तत्रातिवि स्तरेण प्रदत्तम् ।

१—अधिकावबोधाय **डा० विएटरनिट्ज़** ( Winternitz ) महोद्यस्य 'जातक' इति लेखः 'Encyclopaedia of Religion & Ethics' इति प्रसिद्धे विश्वकोषेऽवलोकनीयः । श्रीमता **ईशानचन्द्रघोपेणा** नूदितानां जातकानां प्रस्तावनाऽपि विलोकनाही ।

२-Rhys David: Birth Stories इत्येतस्य ग्रन्थस्य भूमिकाऽवलोकनीया।

#### [ 9 ]

एतस्माद् विविधन्नत्तविस्तराद्स्माकं प्रयोजनीयमपि बहु विषयं वयं लभामहे ।
एतानि जातकानि सार्द्वपञ्चरातसंख्याकानि द्वाविंदातिभागेषु विभक्तानि ।
प्राचीनकालेषु वर्त्तन्ते स्म बहुयो गाथाः । ता एव समाश्रित्य एताः कथा उदाहरणरूपेणासां प्रादुर्वभृद्यः । तदेषां गाथानां क्रमन्दद्वया द्वाविंदातिर्निपानाः संभवन्ति ।
एत एव विभागा जातकानाम् । जातकत्थवण्णनाकारो जातकं विषयविभागमनुसत्य पञ्चसु विभागेषु विभक्तवान् । तद्यथा—प्रथमस्तावत् पच्चुप्पन्तवत्थु ।
एतिस्मन् विभागे भगवतो बुद्धस्यावस्थानकाले वर्तमानानां प्रसङ्गानां व्यासङ्गेन
प्रवृत्तानां कथाद्यानां निर्देशो वर्तते । द्वितीयो विभागः—अतीतवत्थु ।
एतिस्मन् विभागे जातकस्य प्रधानकथासमुद्देशः । वोधिसत्त्वावस्थायां भगवता
बुद्धेनानुभृता वृत्तविशेषा अत्र सङ्ग्रहीता भवन्ति । तृतीयोऽशस्तु गाथा भवति ।
चतुथोऽशो गाथानां व्याख्यानरूपो 'वैण्याकरण' इत्युच्यते । पञ्चमोऽशः समोधान दुत्त्युच्यते । अत्र भगवता पूर्वेषां वृत्तानां वर्तमानेन्द्वं तैः समवधानं क्रियते ।

₹ !

ते

1:

Π-

11:

à.

जातकानां महत्त्वं बहुविधं वरीवर्ति । बौद्धानां कृते तु महत्त्वमेतेपामतीव हृद्यग्राहि । अद्यापि सिंहलब्रह्मादिदेशेषु कथा एतेषां महतोत्वाहेन श्रूयन्ते समस्तां रात्रिं यावत् उपासकैष्पासिकाभिः । ये नैव सन्ति बौद्धधर्मावलिम्बनस्तेपामिष मानसमुत्साहयति जातकानां जात्यं महत्त्वम् । प्रथमं तावदिद्मेव यदत्र प्राचीनतरा मागधी-—प्राकृतमाषा लभ्यते । व्यक्तमेवेदं ज्ञायते यद् जातकस्य बह्वोंऽशा अशोकशिलालेखेषु लभ्यमानाभ्यो भाषाभ्यः प्राचीनतरां भाषामस्मद्रभे समानयन्ति । न खल्वेतावदेव महत्त्वं जातकानाम् । कथाविनविद्यमिष कौतुकवहान्येतानि जातकानि । बहुवः कथा अत्रोपलभ्यन्ते याः सर्वदेशेषु सर्वभाषामाहित्येषु च प्रायः पदं केनचिद् रूपेण प्रापन् । अत्र सामाजिकावस्थानां चित्रणमपि बहुविधं बहुरूपेण प्रापते । ऐतिहासिकं तथ्यातथ्यमनुवर्ततां विदुपामस्ति महान् वादानामवकाशः, किन्तु वर्तत एवात्र प्रभूता सामग्री तथाविधा या सर्वथा विश्वासाहैति मते नैव विद्यते कस्यचिद्पि विमतिः । भारतीयस्थापत्यानुशीलने तथा मूर्तिनिर्माणकौशले च ये सम्यगैतिहासिकं याथातथ्यमनुवर्तुः यतन्ते तेषां तु जातकानीमानि महोपकारीणि ।

#### [ 80 ]

यद्यपि होद्धधर्मग्रन्थाः संरक्कते पालिभाषायां च समुपिनबद्धाः सन्ति, तथापि पालिभाषामिनिज्ञाय यथातथं भगवतो बुद्धस्य प्रादुर्भावप्रभावं नैव परिमातुं पार्यते । तार्किकमितचमत्कारैश्चमत्कुर्वन्तु मानसान्यसमाकं बौद्धसंस्कृतग्रन्थाः, किन्तु यो विनय इत्युच्यते बौद्धस्तमिषकृत्य विशुद्धं विज्ञानं पालिग्रन्थेष्वेयोपलभ्यते । बहवः सन्ति पालिग्रन्था दुर्वोधा दुर्लभाश्च । तान् संप्रति तज्जनमभूमौ न कोऽपि प्रायः शक्तोति यथावदनुशीलियतुमध्यापियतुं वा । तेषु जातकान्येव सुलभावबोधानि वर्तन्ते । अत एव पालिग्रन्थार्थजिज्ञासः प्रायः एतैरेव स्वाध्ययनं प्रारभते । इत्यं पश्यतां विपश्चितां नैवेदमपरोक्षं भविष्यति यदस्ति जातकेषु किमपि विचित्रं महत्त्वम् । एतेषामध्ययनेन भविष्यति महानुपकार इत्यत्र नाऽस्ति सन्देहलेशः । आशास्महे तद्वत्तसंक्षेपमेतं पठित्वा भविष्यति कियतां हृदि कौत्हलोल्छासः । तेषामुपकारार्थं दीयन्तेऽत्र कतिपयेषां पुस्तकानां नामानि । तानधीत्य ते विषयमेः तमशेषमनुशीलयन्तु । संस्कृते हिन्दीभाषायां वा नास्ति कोऽपि समुचितो ग्रन्थ इति खिद्यति नश्चित्तम् । जिज्ञासायामुद्बुद्धायां सोऽपि सुलभो भविष्यतीति जायतेऽस्माकमाशा ।

इदं किमपि तद्वृत्तं लिखितं शुद्धबुद्धितः। भवेद्भगवतः प्रीत्ये सर्वज्ञस्य दयानिधेः॥

## कतिपयेषां सहायकग्रन्थानां



Law, B. C.—History of Pali Literature. Winternitz, M.-History of Indian Literature, Vol. II. -Article on 'Jataka' in the

Encyclopaedia of Religion & Ethics.

Jataka—Text And Commentary (अत्थवणाना) Edited by V. Fausboll, in 5 Vols.

Jataka—English Translation, Edited by Cowell, Cambridge University Press.

बङ्गान्वादः — ईशानचन्द्रघोपकृतः पञ्चभागेषु प्रकाशितः ।

Rhys Davids-Buddhist Birth Stories

,,

i

(निदानकथाया अनुवादो भूमिकासमन्वितः)।

पिंडत विधुरोखरशास्त्री—पालीपकाराः (बङ्गला)।

पिएडत आद्यादत्तठाकुर-पालीपबोध (हिन्दी)।

Ghose, M. K .- Pali translation and Composition.

जातककथामाला-श्रीरामचन्द्रवर्माकृत कुछ जातकों का हिन्दी अनुवाद । Joshi-A Manual of Pali.

## अत्रत्यजातकानां कथासंचेपः।

### १. शिशुमारजातकम् —

वानरस्य हृन्मांसे मे दोहदः समुत्पन्न इति भार्यया विज्ञापितः शिशुमारो वानरं स्वपृष्ठमारोप्य कैतवेन जले निमज्जयितुमीहते। किन्तु हृद्यानि नः पादपेष्ववलम्बन्ते इति वानरेण प्रतारितः स तमुदुम्बरमूलं प्राप्यति। तत्पृष्ठतः समुत्पत्य वानरो वृक्षाप्रमारोहति।

#### २. वानरेन्द्रजातकम्-

नद्याः परपारात् प्रतिनिवर्तमानस्य वानरस्य ग्रहणार्थे शिशुमारः पृष्ठिपापाणो नाम भूत्वा तीरे समवतिष्ठते । वानर्श्वछलेन तं संलाप्य मुखं व्यादाय मां प्रतीन्थेन्युक्त्वा तिडिद्वि समुत्पत्य तत्पृष्ठे निपत्यापि क्षणात् परपारं प्राप्नोति ।

#### ३. बकजातकम्—

वकः कारुण्यात् मत्स्यान् सरोऽन्यन् नेष्यन्निव नीत्वा नीत्वा तान् निभृतं खादति। कर्कटकस्तत्कण्टमालम्ब्य गच्छन् कूटकपटमस्य विज्ञाय कर्तरिकयेव ग्रीवामस्य कृन्तंस्तं मारयति।

### सिंहचर्मजातकम्—

सिंहचर्मपरिच्छन्नो गर्दभः ससुखं क्षेत्रेषु शस्यानि खाद्ति। एकदा तं व्याव्रं मत्वा जना दूरादेव विपुलं कोलाहलं चक्रुः। महान्तमारव माकर्ण्यं गर्दभेन स्वस्वरेणारावि। गर्दभोऽयमिति ज्ञात्वा जनास्तं लगुडमारं मारियत्वा पञ्चत्वमेवानैषिषुः।

#### ( 祖 )

#### थ. राधजातकम्—

त्राह्मणो गृहात् प्रोध्यन् पुत्रको ! मे ब्राह्मणीमवेक्षेयिमिति गृहस्थौ शुक्रपोतकावामन्त्र्य प्रस्थि तः । गते तिसम् ब्राह्मणो यथेच्छमाचरितुमुपान्कमत् । तथोरेकस्तदन्येन निषिद्धोऽपि तां हितमुपिदशन् तया प्राणिविधुयुजे । तदन्यः समुपागतं ब्राह्मणं सर्वमाख्याय ततो गतः ।

#### ६. नृत्यजातकम्-

हंसराजकन्या मयूरं वरं बृग्णुते स्म । स हर्षोत्कर्षेण सर्वे विस्मृत्य तत्रेव नर्तितुमारेमे । हंसराजस्तदालोक्य नाहमीदृशाय स्वकन्यां दास्यामीति निश्चित्य हंसपोतकायैव तामदात् ।

#### ७. उल्कजातकम्-

पक्षिणोऽपि कमपि तृपं चिकीर्षय उल्रुकं वरयामासुः । किन्तु काकस्तिद्विरोधमकार्षीत् । ततः प्रभृति काकोळ्कीयं वैरं प्रावृतत । पक्षिणः सुवर्णहंसं राजानमकार्षुः ।

#### ⊏. कुरङ्गमृगजातकम्-

मृगः शतपत्रः कच्छपश्चेति त्रयः सुहृदः सुसुखं निवसन्ति स्म । एकदा छुब्धकपाशाग्रहीतं मृगमालोक्य शतपत्रो गत्वा यावल्छब्धकस्य आगमने विष्नमाचरित तावत् कच्छपस्तत् पाशांक्छिनत्ति । अथ छुब्धक आगत्य कच्छपमादत्ते । मृगो छुब्धकं प्रलोभ्य दूरं नयित मार्गान्तरेणागत्य कच्छपं मोचयित ।

#### यवशकुनजातकम्

सिंहस्य गलेऽरिथखण्डमलगत् । तं पीडाव्याकुलमालोक्य शकुनो न त्वां खाद्यिष्यामीतिः तेन प्रतिश्राव्य तन्मुखे दएडकं च स्था-

#### ( ग )

पयित्वा प्राविशत् तदिश्यलण्डं चाकुपत् । अथान्येयुर्महिषं खादन्तं-मालोक्य सिंहमप्टच्छत् किमपि शकुनः । मम दन्तान्तरगतोऽपि जीव-सीत्येव बहु मन्यस्वेति श्रुत्वा शकुनो गाथां गायन्नुड्डीनः ।

व

ग

Я

रा

स

भ

सर

उप

अ

वि

9

রির

सुर्

### १० शशजातकम्-

शशो मर्कटः श्रगाल उद्रश्चेति चत्वारि मित्राण्यभूवन् । शशो विधुमालोक्य दवः उपवस्थकाल इति विज्ञाय तेभ्यश्च धर्माचरणमादिदेश । सर्वे यथाशक्ति प्रायतन्त । शकः शशस्य धर्मपरीक्षितुमागात् । तदीयमली-किकत्यागमालोक्य तं बहुशः प्रशंसन् स्वस्थानं गतः ।

## ११. मृतकभक्तजातकम्-

कश्चित् कोविदः श्राद्धं चिकीर्षुः स्विशिष्यान् छागं स्नापियत्वा तत्रा-नेतुं समादिशत् । स्नातमात्रश्छागो जहासोच्चे स्रोद् च । तद्नन्तर-मेतदुभयकारणं श्रुत्वा स विद्वान् तममुञ्जत् । यावद् ग्रीवां प्रसार्य घासमत्तुं याति तावत् पतत्यशनिः पञ्जत्वं चोपनीयते स च्छागः ।

## १२. वावेरुजातकम्-

बावेहराष्ट्रे पक्षिणो नाभृवन् । देशान्तरागताद् विणजः काकं कीत्वा जनास्तमेव बहुमन्यन्ते स्म । स एव विणक् कालान्तरे मयूर-मादाय तत्र गतः । सम्प्रति मयूरमासाद्य ते प्रीततरा बभूवः । समा-गते मयूरे समादरः काकस्य समद्रवत् । स स्वोचितमेव पदं तदानीं प्रापितः ।

## १३. बलाहाश्वजातकम्-

श्रीवस्तुवासिन्यो यक्षिण्यश्छलेन भग्नपोतान् वणिजः प्रलोभ्य स्वनगरं नयन्ति सम, यथावसरं तान् खादन्ति सम च । एकदा पञ्चशतं

#### ( 日 )

विणजस्तत्र तथैव प्राप्तास्ताभिस्तथैव प्रलोभ्य नगरं नीताः । ज्येष्ठविण-गासां यक्षिणीभावं ज्ञात्वा कतिपयैः साद्धे प्रलायितो बलाहास्येन स्वग्रहं प्रापितः।

### १४. शूर्पारकजातकम्-

र्गूर्पारको नाम निर्यामकज्येष्ठः प्रहतनेत्रत्वात् स्त्रकर्म प्रविहाय राज्ञोऽर्त्रापनीयकर्मणि प्रविष्ठः । तत्राद्भृतकौशलं प्रदर्शयतोऽप्यस्य समुचितसमादरो नाऽभृत् । स्वस्थानमेव स प्रत्यागमत् । सोऽन्धोऽपि कृतेऽपि प्रत्याख्याने वणिग्भिर्निर्यामककर्मणि न्ययुज्यत । विविधान् समुद्र-भागान् गरवा व्यापारं च विपुलं विधाय निर्विष्नः स्वदेशमुपागमत् ।

### १५. शीलानिशंसजातकम्-

एकदा कश्चिदार्यश्रावको नापितकुदुम्येन साद्धे नावमभ्यरोहत्। सतमे दिवसे नौः समुद्रमध्ये भिन्ना । शीलादिसद्गुणोपपन्नत्यात् स उपासको देवतया रक्षितः । तस्य प्रार्थनया नापितोऽपि रक्षितः ।

### १६. चर्मशाटकजातकम्-

कोऽपि चर्मशाटकः परिवाट् युध्यन्तमेवापकामन्तं मेपमेकं दृष्ट्वा अयं मम गुणान् जानाति सम्मानं च करोतीति स्थितोऽचिन्तयत् । एत-स्मिन्नेवावसरे स मेषः सहसोपस्तव्य तथा तं प्रहृतवान् यथाऽयं धरण्यां विगतासुः पपात ।

#### १७. उत्सङ्ग जातकम्-

कस्यारिचत् स्त्रियः पितः पुत्रो भ्राता च राजपुरुषेर्यं हीताः । राज्ञा पृष्टा सा योषित् स्वभ्रातुरेव मुक्तये प्रार्थितवती । सहोद्रो भ्राता सुदुर्लभ इति सत्यं परिज्ञाय राजा प्रीतः सन् त्रीनपि वन्धनान् मुमोच । ( ङ )

## १ =. वेदर्भजातकम्-

आचार्यः सिशिष्यो विपिने गच्छन् दस्युभिर्ग्रहीतः । धनमानीय स्वाचार्यः मोचयेति शिष्यस्तैः प्रेषितः । गच्छता शिष्येण प्रतिशोधितो भ्त्वाऽपि स मन्त्रबलेन रत्नवर्षामकार्षीत् । रत्नलोभोपहताः सर्वेऽपि बभ्रुष्यः । शिष्यः परावृत्य दृष्य् च सर्वे वृत्तं रत्नान्याददे । प्राणैर्वियुक्तो ग्रहमागतो दानादिधर्ममाचरन् सुलं जीवनमयापयत् ।

#### १६. राजाववादजातकम्-

कोऽपि राजा निजावगुणानवगन्तुं स्थानात् स्थानान्तरं परिवभ्राम। स हिमवत्प्रदेशं प्राप्य बोधिसच्वाश्रमं प्रविवेश । तेन दत्तानि फलानि च बुभुजे । करमादिमानि सुमधुराणीत्युक्तो बोधिसच्वः प्राह-राजा यदा धार्मिको भवति तदा सर्वमेवैवं भवति । राजा प्रत्यागत्य स्वराव्यं धर्माचरणमारेमे । पुनस्तदाश्रमं गतो फलानि न तथा मधुराणि समुप्रतेमे । कारणं पृच्छंस्तेनोक्तः-राजा यदा स्वधर्मे यथावन्नावेक्षते तदा फलानि विस्वादृनि भवन्ति । राजा तं प्रणिपत्य गतः स्वदेशे यथान्व चद् धर्मेण पाल्यामास पृथिवीम् ।

### २०. मखादेवजातकम्-

मखादेवो नाम राजा वस्व । स नापितेन विज्ञापितो देव ! तवैकः केशः श्वेतीभृत इति महान्तं वैराग्यमापन्नः । स्वसुताय राज्यं प्रदाय अवज्यां जम्राह । चिरं तपांसि तप्त्वा स प्राप स्वपुर्यार्जितं ब्रह्मलोकम् ।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

### पालिजातकावलिः

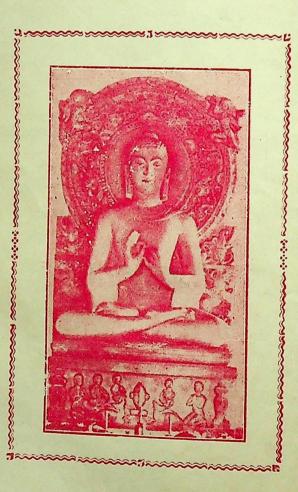

नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासंबुद्धस्स नमस्तरमे भगवते श्रहते सम्यक्संबुद्धाय

# पालिजातकावलिः

## (१) शिशुमारजातकम्

[ इदं शास्ता १ जैत्रबने विहरन् देवदत्तस्य वधाय परिशकन मारम्या ३ ऽचकथत् । तदा हि शास्ता 'देवदत्तो वधाय परिशक्यित' इति श्रुखा 'न भिक्षवः! इदानीमेव देवदत्तो मम वधाय परिशक्यित, पूर्वमिप परिशक्यत्येव । सन्त्रासमात्रमिप पुनः कर्तुं नाऽशकत्' इत्युक्त्वाऽतीतमाहार्षीत् । ]

कथेरि

इटाने

मिप

सत्तो

सोभ

गङ्गा

दिस्व

एतस

गोच

'येन

हि

संस

गङ्ग

पदेश

गङ्ग

फल

विशि

पिर्दि

अतीते वाराणस्यां ब्रह्मदत्ते राज्यं कुर्वति हिमवत्प्रदेशे बोधि-सस्तः कपियोन्यां निर्दृत्य नागश्रः स्थामसम्पन्नो भहाशरीरः सोभाग्यप्राप्तो भूत्वा गङ्गानिवर्तने अरण्यायतने वासमचिक्टिपत् । तदा गङ्गायामेकः शिशुमारोऽवात्सीत् । अथाऽस्य भार्या बोधिसस्वस्य शरीरं हृष्ट्वा .तस्य हृद्यमांते दोहद्मुखाद्य शिग्रुमारमाह्-'अहं स्वामिन्! एतस्य किपराजस्य हृद्यमांसं खादितुकामा' इति । 'भद्रे ! वयं जल-गोचराः, एप स्थलगोचरः, किमिति तं प्रहीतुं शक्ष्यामः ?' इति। 'येन केनोपायेन गृहाण, चेन्न लप्स्ये मरिष्यामि' इति। मा भैषोः, अस्येक उपायः इति खाद्यिष्यामि त्वां तस्य हृद्यमांसम् इति शिशुमारीं समाक्ष्वास्य बोधिसत्त्वस्य गङ्गायाः पानीयं पीत्वा गङ्गातीरे निषण्णकाले अन्तिकं गत्वा एवमाह—'वानरेन्द्र! अस्मिन् प्रदेशे कष्टकलानि खादन् किंत्वं चीर्णस्थान एव चरिस । पार-गङ्गायां आम्रलकुचादीनां मधुरफलानां अन्तो नास्ति, किं ते तत्र गत्वा फलाफलं खादितुं न वर्तते' इति । 'कुम्भीलराज ! गङ्गा महोदका विस्तीर्णा, कथं तत्र गमिष्यामि' इति। 'चेत् गच्छिस अहं त्वां मम पृष्ठमारोप्य नेप्यामि' इति। स तं साध्विति श्रद्धाय

१ 'शासु अनुशिष्टौ' इत्यस्मात् 'तृन् तृचौ शंसिक्षदादिभ्यः संज्ञायां चानियों' इत्यौणादिकसूत्रोण तृन् तृच् वा । 'शास्ता समन्तभद्रे ना, शासके पुनरन्यवत्' इति मेदिनो च । शास्ता बुद्धः । २ 'शक मर्षणे' इत्यस्मादिदमवगन्तव्यम् । ३ आलम्ब्य, उदिश्येत्यर्थः ।

#### सुंसुमारजातकं

#### १-संसुमार-जातकं।

[ इदं सत्था जेतवने विहरन्तो देवदत्तस्स वधाय परिसक्कतं आरब्भ कथेसि । तदा हि सत्था 'देवदत्तो वधाय परिसक्कती' ति सुत्वा 'न भिक्खवे इदानेव देवदत्तो मय्हं वधाय परिसक्कति, पुत्रवेषि परिसक्कित येव । सन्तासम्मिप पन् कातुं न सक्खी'ति वत्वा अतीतं आहरि ।

े अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रङ्जं कारेन्ते हिमवन्तपदेसे बोधि-सत्तो कियोनियं निव्वत्तिर्वा नागवलो थामसम्पन्नो महासरीरो सोभगगपत्तो हुत्वा गङ्गानिवत्तने अरञ्जायतने वासं कप्पेसि। तदा गङ्गाय एको सुंसुमारो वसि। त्र्रथस्स भरिया वोधिसत्तस्स सरीरं दिस्वा तस्स हदयमंसे दोहळं उप्पादेत्वा सुंसुमारं आह 'श्रहं सामि, एतस्त कपिराजस्त हदयमंसं खादितुकामा'ति । 'भद्दे, मयं जलः' गोचरा, एस थलगोचरो, किन्ति तं गण्हितुं सिक्खस्सामा'ति। 'येन केन उपायेन गएह, सचे न लिभस्सामि मरिस्सामी'ति। तेन हि मा भायि, ऋत्थेको उपायोति खादापेस्सामि तं तस्स हदयमंस'न्ति सुंसुमारि समस्सासेत्वा वोधिसत्तस्स गङ्गाय पानीयं पिवित्वा गङ्गातीरे निसिन्नकाले सन्तिकं गन्त्वा एवमाह-'वानरिन्द, इमस्मि परेसे कसटफलानि खादन्तो किं त्वं चिएएएट्ठाने येव चरसि, पार-गङ्गाय अम्बलकुचादीनं मधुरफलानं अन्तो नित्थ, किंते तत्थ गन्त्वा फलाफलं खादितुं न वहती'ति । 'कुम्भोलराज, गङ्गा महोदिका वित्तिएसा, कथं तत्थ गमिस्सामी ति। 'सचे गच्छ सि श्रहं तं मम पिट्ठिं त्रारोपेरवा नेस्सामी'ति। सो तं सद्दहित्वा 'साध्र'ति

सम रूरि

उद

सुध

उत्

सुन

च्

ऋ

अ

द्र

रुव

बो

बा

ऋ

सर

इस

3

अह

0

संप्रतीष्य तेन हि 'एहि पृष्टं मे अभिरोह' इति चोक्ते तमस्य-रुक्षत् । शिशुमारस्तोकं नीत्वा उदके अवासीपदत् । बोधिसन्वः 'सौम्य ! उदके मामवसादयसि, किं नु खलु एतत्' इत्याह । 'नाहं त्वां धर्में सुधर्मतया, गृहीत्वा गच्छामि, भार्यायाः पुनर्मे तव हृद्यमांसे दोहद उत्पन्नः, तामहं तव हृद्यं खादितुकाम' इति । 'सौम्य! कथयता त्वया सुन्दरं कृतं, चेत् हि अस्माकं उदरे हृदयं भवेत् शाखाग्रेषु चरतां चूर्णविचूर्ण भवेत्' इति । 'कुत्र पुनः ययं स्थापयथ' इति बोधिसत्त्वः अविदूरे एकमुदुम्बरं पक्षफलपिण्डिसम्पन्नं दुर्शयन् 'पश्येतानि अस्माकं हृद्यानि एकस्मिन् उदुम्बरे अवलम्बन्ते' इति । 'चेन्मे हृद्यं दास्यिस अहं त्वां न मारियप्यामि' इति । तेन हि 'अत्र नय मां अहं ते वृक्षे अवलम्बमानं दास्यामि' इति । स तमादाय तत्रागमत्। बोधिसस्वस्तस्य पृष्ठत निषद्य उत्पत्य उदुम्बरवृक्षे बाल शिशुमार ! एतेषां सन्वानां हृद्यं नाम वृक्षाग्रे भवन्तीति संग्री अभ्ः। बालोऽसि, अहं त्वामवाववञ्चे। तव फलाफलं तवैव भवतु। रारीरमेव पुनस्ते महत् , प्रज्ञा पुनर्नास्ति' इत्युक्त्वा इममर्थे प्रकाशयन् इमे गाथे अवोचत्-

अलमेतैराम्ने: जम्बुभिः पनसैश्च । यानि पारं समुद्रस्य वरं मम उदुम्बरः॥ महती वत ते काया न च प्रज्ञा तद्र्षिका। शिद्युमार ! विज्ञितोऽिस गच्छेदानी यथासुखम्॥ इति शिद्युमारः सहास्रं पराजित इय दुःखी दुर्मना प्रध्यायन् आत्मनो निवासस्थानमेव गतः।

[ शास्तेटं देशनमाहृत्य जातकं समवादीधपत्—'तदा शिशुमारो देवट्ती' अभृत् । शिशुमारी चिञ्चामाणविका, कपिराजः पुनरहमेव' इति । ] इति शिशुमारजातकम् ।

१ 'बोन्दि' इति शरीरवाची देशी शब्दः । बुध्नशब्दसंबद्ध इति केचित्।

सम्पटिच्छित्वा तेन हि 'एहि, पिट्टिं मे अभिरुहा'ति च वृत्ते तं अभि-रूहि। सुंसुमारो थोकं नेत्वा उदके श्रोसीदापेति। बोधिसत्तो 'सम्म, उदके मं श्रोसीद।पेसि, किन्तु खो एतं नित श्राह। 'नाहं तं धम्मे सुधम्मताय गहेत्वा गच्छामि, भरियाय पन मे तव हदयमंसे दोहळो उत्पन्नो, तं ऋहं तव हद्यं खादापेतुकामो'ति। 'सम्म, कथेन्तेन ते सुन्दरं कतं, सचे हि अम्हाकं उदरे हदयं भवेच्य साखागोस चरन्तान चुण्णविचुण्णं भवेय्या'ति। 'कहं पन तुम्हे ठपेथा'ति बोधिसत्तो अविदूरे एकं उदुम्बरं पक्कफलिपिएड सम्पन्न दरसेन्तो 'परसेतानि र अम्हाकं हद्यानि एकरिंम उदुम्बरे श्रोलम्बन्तीं ति । 'सचे मे हदयं दरसिस ऋहं त न मारेरसामी'ति। तेन हि 'एत्थ नेहि मं, ऋहं ते रुक्ले श्रोलम्बन्तं दस्सामी'ति। सो तं त्रादाय तत्थ त्रगमासि। बोधिसत्तो तस्स पिडितो उप्पतित्वा उदुम्बरहक्खे निसीदित्वा 'सम्म बालसंसमार, इमेल सत्तानं हर्यं नाम रखग्गे होतीति सञ्जी अहोसि, वालोसि, अहं तं वक्रेसि, तव फलाफलं तवेव होतु। सरीरमेव पन ते महन्तं, पञ्जा पन नत्थी'ति वत्वा इममत्थं पकासेन्तो इमा गाथा अवीच-

> त्र लं पतेहि धम्बेहि जम्बूहि पनसेहि च। यानि पारं समुद्दस वरं मय्हं उदुम्बरो॥ महती वत ते बोन्दिन च पञ्ञा तदूपिका। सुंसुमार, बिख्नतोसि गच्छ दानि यथासुखन्ति॥

संसुमारो सहस्यं पराजितो विय दुक्खी दुम्मनो पड्मायन्तो अत्तनो निवेसनद्वानमेव गता।

[ सत्था इमं देसनं आहरित्वा समोधानेसि-'तदा मुंसुमारो देवद्त्तो अहोसि, मुंसुमारी चिश्वामाणविका, कपिराजो पन अहं एवा'ति । ]

सुंसुमारजातकं।

### (२) वानरेन्द्र-जातकम्

[ इदं शास्ता वेणुवने विहरन् देवदत्तस्य वधाय परिशकनमारभ्याऽचकथत्। तस्मिन् हि समये शास्ता 'देवदत्तो वधाय परिशक्यित' इति श्रुत्वा 'न भिक्षवः! इदानीमेव देवदत्तो मम वधाय परिशक्यिति, पूर्वभिष परिशक्यत्येव । त्रासमात्रमिष कर्तुं नाशकत्' इत्युक्त्वाऽतीतमाहार्षीत् ।]

aí

इत

का

अतीते वाराणस्यां ब्रह्मदत्ते राज्यं कुर्वति बोधसत्त्वः कपि-योन्यां निर्वृत्यं बुद्धिमवेत्य अश्वपोत्तमाणः स्थामसम्पन्नः एकचरो भूत्वा नदीतीरे विहरित । तस्याः पुनर्नद्याः विमध्ये एको द्वीपको नानाप्रकारैः आम्रपनसादिभिः फलब्रुक्षेः सम्पन्नः । बोधिसत्त्वो नागवलः स्थामसम्पन्नो नद्याः अवरतीरतः उत्पत्य द्वीपकस्य अवरतः नदीमध्ये एकः पृष्टिपाषाणः अस्ति तरिमन् निपर्तात, ततः उत्पत्य तस्मिन् द्वीपके पति । तत्र नानाप्रकाराणि फलानि खादित्वा सायं तेनैवोपायेन प्रत्यागत्य आत्मनो वसनस्थाने उषित्वा पुनर्दिवसेऽपि तथैव करोति। अमुना नियमेन तत्र वासं कल्पयति । तस्मिन् पुनः काले एकः कुम्भीलः सप्रजापतिकः तस्यां नद्यां वसति । तस्य सा भार्या बोधिसत्त्वं अपरापरं गच्छन्तं दृष्या बोधिसन्वस्य हृद्यमांसे दोहदं उत्पाद्य कुम्भीलमाह 'मम खड़ आर्य ! अस्य वानरेन्द्रस्य हृद्यमांते दोहद उत्पन्नः' इति। कुम्भीलः 'साधु भवति ! लप्स्यमे' इत्युक्त्वा 'अद्य तं सायं द्वीपकतः आगच्छन्तमेव महीष्यामि' इति गत्वा पृष्टिपापाणे न्यपतत् । बोधसन्त्रो दिवसं चरित्वा सायाह्रसमये द्वीपस्थित एव पापाण-मवलोक्य 'अयं पापाणः इदानीं उच्चतरः ख्यायते, किन्नु कारण्म्' इति अचिचिन्तत् । तस्य किल उदकप्रमाणं च पाषाणप्रमाणं च सुव्यवस्थापितमेव । तैनास्य एतदभूत्—अद्य अस्या नद्या उदकं नैव हीयते न वर्धते, अथ च पुनरयं पाषाणो महान् भूत्वा प्रज्ञा-यते, कचिन्तु खलु अत्र मम ग्रहणार्थाय कुम्भीलो निपन्नः, इति ।

#### २-वानिरन्दजातकं।

TI

रिष

[ इदं सत्था बेळुवने विहरन्तो देवदत्तस्य वधाय परिसक्कनं आरब्भ कथेसि । तिर्हम हि समये सत्था 'देवदत्तो वधाय परिसक्कती'ति सुत्वा 'न भिक्खवे इदानेव देवदत्तो मध्हं वधाय परिसक्कति, पुन्येपि परिसक्कति येव, तासमत्तिभ्य कातुं न सक्स्वी'ति वत्वा अतीतं आहारि । ]

अतीते बाराण्सियं ब्रह्मदत्ते रज्ञं कारेन्ते बोधिसत्तो कपि-योनियं निव्वत्तित्वा बुद्धं अन्वाय अस्सपोतपमाणो थामसम्पन्नो एकचरो हुत्वा नदीतीरे विहरति । तस्सा पन नदिया वेमक्के एको दीपको नानपकारेहि अम्बपनसादीहि फलरक्खेडि सम्पन्नो। बोधिसत्तो नागवलो थामसम्पन्नो निद्या श्रोरिमतीरतो उप्पतिन्वा दीपकस्स बोरतो नदीसङ्मे एको पिट्टिपासाणो अत्थि तरिंम निपतित, ततो उप्पतित्वा तिसम दीपके पतिति । तत्थ नान्प्प-कारानि फक्वानि खादित्वा सायं तेनेव उपायेन पद्मागन्त्वा स्रतनो वसन्हाने विसत्वा पुनिद्वसेपि तथेव करोति । इमिना नियामेन तत्थ वासं कप्पेति । तिसम पन काले एको कुम्भीलो सपजापितको तस्सा नदिया वसति । तस्स सा भरिया वोधिसत्तं ऋपरापरं गच्छन्तं दिस्वा बोधिसत्तरस हदयमंसे दोहळं उप्पादेत्वा कुम्भोलं आह-'मय्हं खो अय्य,इमस्स वानरिन्दस्स हदयमंसे दोहळो उपन्नो'ति । कुम्भीलो 'साधु भोति. लच्छसो'ति वत्वा 'त्र्यज्ञ तं सायं दीपकतो श्चागच्छन्तमेव गण्हिस्सामी'ति गन्त्वा पिट्टिपासाणे निपज्जि। बोधिसत्तो दिवसं चरित्वा सायण्हसमये दीपके ठितो'व पासाग्रं त्रोलोकेत्वा 'अयं पासाणो इदानि उचतरो खायति, किन्नु कारण'न्ति 🚧 चिन्तेसि । तस्म किर उदकपमाणं च पासाणपमाणं च सुव-वत्थापितमेव होति। तेनस्स एतदहोसि-'ऋज इमिस्सा नदिया उदकं नेव हायति न वड्ढति, ऋथ च पनायं पासाणो महा हुत्वा पञ्जाः यति, किच नु खो एत्थ मय्हं गह्णत्थाय कुम्भीलो निपन्नो'ति।

#### पालि जातकावल्याम्-

c.

स विमृशामि तावदेनम्' इति तत्रैव स्थित्वा पापाणेन सार्द्धे कथयन्निव 'भो पाषाण !' इत्युक्त्वा प्रतिवचनं अलभमानः यावत्तुतीयं 'पाषाण' इत्याह 'पापाण किं प्रतिवचनं न ददासि' इति पुनरपि तं वानरः 'किं भोः पापाण अग्र महां प्रतिबचनं न ददासि' इत्याह । कुम्भीलो 'अद्धा अन्येषु दिवसेषु अयं पापाणो वानरेन्द्रस्य प्रतिवचनं अदात्, दास्यामि इदानीं अस्य प्रतिवचनम्' इति चिन्तयित्वा 'किं भो वानरेन्द्र', इत्याह ।'कोऽसि त्वं' इति ।'अहं कुम्भीलः' इति । 'किमथं अत्र निपन्नोसि'इति 'तव हृदयमासं प्रार्थयमानः' इति । बोधिसन्वः अचिचिन्तत 'अन्यों में गमनमार्गों नास्ति, अद्य मया एप कुम्मीलो वञ्चयितव्यः' इति । अथैनमेवमाह—'सौम्य कुम्भील ! अहमात्मानं ते परित्यक्ष्यामि, त्वं मुखं विवृत्य मां तवान्तिकं आगतकाले गृहाण' इति । कुम्भीलानां हि मुखे विवृते अक्षिणी निमीलतः । स तत् कारणं असंत्रध्य मुखं व्यवारीत् ।अथास्य अक्षिणी प्यधायिपाताम् । स मुखं विदृत्य अक्षिणी निमील्य न्यपीपदत् । बोधिसस्वः तथाभावं ज्ञात्वा द्वीपकादुः(पतितो गत्वा कुम्भीलस्य मस्तकमाक्रम्य तत उत्पतितो विद्युलतेव विद्योतमानः परतीरे अस्थात् । कुम्भीलस्त-दाश्चर्यं दृष्ट्वा 'अनेन वानरेन्द्रेण अत्याश्चर्यं कृतम्' इति चिन्तयित्वा 'भो वानरेन्द्र ! अस्मिन् लोके चतुर्भिर्धर्मैः समान्वागतः पुरुषः प्रत्यमित्राणि अभिभवति । ते सर्वेऽपि तवाभ्यन्तरे सन्ति मन्ये' इत्यक्त्वा इमां गाथामाह---

यस्यते चत्वारो धर्माः वानरेन्द्र ! यथा तव । सत्यं धर्मो धृतिस्त्यागः दृष्टं सोऽतिवर्तते ।। इति । एवं कुम्मीलो बोधिसत्त्वं प्रशस्य आत्मनो वासस्थानं गतः । f

[शास्ता'न भिक्षवर! देवदत्त इदानीमेव मम वधाय परिशक्यित, पूर्वमिप पर्यशक्यत्वेवे इतीदं धर्मादेशनमाहृत्य अनुसिन्धं ग्राहियत्वा जातकं समवादीधपत् ।'तदा कुम्भीलो देव दत्तोऽभूत्, भार्योऽस्य चिञ्चामाणविका,नानरेन्द्रः पुनरहमेव' इति ।]इति वानरेन्द्रजाति

सो वीमंसामि ताव निन्त तत्थेव ठत्वा पासाणेन सिद्धं कथेन्तो विय 'भो पासास्।'ति वत्वा पटिवचनं अलभन्तो यावतितयं 'पासास्।।'ति त्राह। 'पासागो कि पटिवचनं न दस्सती'ति। पुनिप तं वानरो 'किं भो पासाण, अज मय्हं पटिवचनं न देसी'ति आह । कुम्भीलो 'अद्धा अञ्जे सु दिवसेसु अयं पासाणो वानरिन्द्स्स पटिवचनं अदासि' दंस्सामि दानिस्स पटिवचनन्ति चिन्तेत्वा 'किं भो वान-रिन्दा'ति आह । 'को सि त्वं'ति । 'अहं कुम्भीलो'ति । 'किमत्थं एत्थ निपन्नोसी'ति । 'तव हद्यमंसं पत्थयमानो'ति । चिन्तेसि । 'अञ्जो मे गमनमग्गो नित्य, अज्ञ मया एस कुम्भीलो वञ्चेतच्वो'ति। श्रथ नं एवमाह—'सम्म कुम्भील, श्रहं श्रत्तानं तुर्व्हं परिचिजिस्सामि, त्वं मुखं विवरित्वा मं तव सन्तिक आगत-काले गएहाही ति। कुम्भोलानं हि मुख्यविवटे अक्खीनि निमीलन्ति। सो तं कारणं श्रसल्लक्खेत्वा मुखं विवरि । श्रथस्स अक्खोनि पिथीयिस । सो मुखं विवरित्वा श्रवस्वीनि निमीलेत्वा निपिज्ञ। वीधिसत्तो तथाभावं ञत्वा दीपका उप्पतितो गन्त्वा कुम्भीलस्त मत्थकं अक्रिसत्वा ततो उप्पतितो विज्जुल्लता विय विज्ञोतमानो परतोरे ऋद्वासि । कुम्भीलो तं अच्छरियं दिस्वा 'इमिना वानरिन्देन अतिअच्छेरकं कत'न्ति चिन्तेत्वा भो वानरिन्द, इमिंस लोके चतृहि धम्मेहि समन्नागतो पुग्गलो पद्मामित्ते अभिभवति, ते सब्वेपि तुरुहं अव्भन्तरे अधि मञ्जे'ति वत्वा इमं गाथमाह-

यस्मेते चतुरो धम्मा वानरिन्द ! यथा तव । सच्चं धम्मो धिती चागो दिहं स्रो अतिवत्ततीति ॥ एव कुम्भीलो बोधिसत्तं पसंसित्वा श्रत्तनो वसनहानं गतो ।

[सत्था 'न भिक्खवे देवद्त्तो इदानेव मय्हं वधाय परिसक्कित, पुर्वेष परिसक्कित येवा'ति इमं धम्मदेसनं आहरित्वा अनुसन्धि घटेत्वा जातकं समोधानेसि । 'तदा कुम्भी छो देव-दत्तो अहोसि, भरियास्स चिश्चामाणविका, वानरिन्दो पन अहमेवा'ति । वानरिन्दजातकं।

ia'

a.

तर्व

#### (३) बक-जातकम्।

[ इदं शास्ता जैत्रवने विहरन् चीवरबद्धकं मिक्षुमारम्याऽचकथत् । "" शास्ता 'न भिक्षवः ! जैत्रवनवासिचीवरबद्धक इदानीमेवैष अन्यान् वञ्चयते, पूर्वमिष बञ्चयते एव । न ग्रामवासिकेनाऽपि इदानीमेवैष जैत्रवनवासिचीवरबद्धको बञ्चितः, पूर्वमिष बञ्चित एव' इत्युक्त्वाऽतीतमाहार्षीत् ।

9

f

व

3

पु

ि

ਰੁ

'तु

आ

खा

मर

जते

गहे

सरं

तेसं

कार

एकस्मिन अरण्यायतने बोधिसस्वोऽन्यतरं पद्मसरो अतीते निःश्रित्य स्थिते वृक्षे वृक्षदेवता भूत्वा न्यवृतत् । तदा अन्यतरिमन् नातिमहति सरित निदाघसमये उदकं मन्दमभूत् । बहवश्चात्र मत्स्या अभूवन् । अत्रैको बकः तान् मत्स्यान् दृष्ट्वा 'एकेनोपायेन इमान् मत्स्यान् वञ्चयित्वा खादिष्यामि' इति गःवा उद्कपर्यन्ते चिन्तयन् न्यसदत्। अथ तं मत्स्या दृष्ट्या 'किमार्य ! चिन्तयन् निपण्णोऽसि' इति अप्राक्षः । 'युष्माकं चिन्तयन निषणोऽस्मि' इति । 'अस्माकं किं चिन्तयिस आर्य' 'अस्मिन् सरिस उदकं प्ररिक्तम्, गोचरश्च मन्दो, निदाधश्च महान्, इदानीं में मत्स्याः किं नाम करिष्यन्ति इति युष्माकं चिन्तयन् निषण्गोऽस्मि' इति । 'अथ किं कुर्म: आर्य' इति । 'यूयं चेत् मम वचनं कुर्यात् , अहं वः एकैकं मुखतुण्डकेन गृहीत्वा एकं पञ्चवर्णपद्मसंच्छन्नं महासरो नीत्वा विसर्जयेयम्' इति । 'आर्य प्रथमकल्पकतः पृथिव्यां मत्स्यानां चिन्तनकबको नाम नास्ति, त्वं अस्मासु एकैकं खादितुकामोऽसि' इति । 'नाहं युष्मान् मयि श्रद्धानान् खादिष्यामि । चेत् पुनः सरसः अस्तिभावं मम न श्रद्दत्थ, एकं मत्त्यं मया सार्धे सर: प्रेषयथ' इति । मत्स्या तस्य श्रद्धाय 'अयं जलेऽपि स्थलेऽपि समर्थः' इति । एकं काणमहामत्स्यमदुः 'इमं गृहीत्वा गच्छे' इति । स तं गृहीत्वा नीत्वा सरिस विसुज्य सर्वे सरो दर्शयित्वा पुनरानीय तेषां मत्स्यानामन्तिके व्यसाक्षीत् । स तेषां मत्स्यानां सरसः सम्पत्तिमववर्णत् । ते तस्या ऋथां श्रुत्वा गन्तु-कामा भूत्वा 'साधु आर्य अस्मान् गृहीत्वा गच्छ' इति आहुः।

#### ३-- बक-जातकं।

T

5

[ इदं सत्था जेतवने विहरन्तो चीवरवड्दक भिक्खं आरब्भ कथेसि । ..... सत्था 'न भिक्खवे, जेतवनवासी चीवरवड्दको इदानेव एस अञ्जे बञ्जेति, पुत्र्वेपि बञ्जेसि येव । न गामवासिकेन पि इदानेव जेतवनवासी चीवरवड्दको बांञ्जतो, पुत्र्वेपि बञ्जितो येवा'ति बत्वा अतीतं आहरि । ]

श्रतीते एकस्मि अरञ्जायतने बोधिसत्तो अञ्जतरं पदुमसरं निस्साय ठिते रुक्खे रुक्खद्वता हुत्वा निव्वत्ति । तदा अञ्चतरसिंम नातिमहन्ते सरे निदाघसमये उदकं मन्दं त्रहोसि, बहू चेत्थ मच्छा होन्ति। ऋत्थेको बको ते मच्छे दिस्वा 'एकेन उपायेन इमे मच्छे वञ्चेत्वा खादिस्सामी'ति गन्त्वा उदकपरियन्ते चिन्तेतो निसीदि। अथ तं मच्छा दिस्वा 'किं अय्य, चिन्तेतो निसिन्नोसी'ति पुचिंछसु। 'तुम्हाकं चिन्तेतो निसिन्नोम्ही'ति। 'श्रमहाकं किं चिन्तेसि अथ्या'ति । 'इमस्मि सरे उदकं परित्तं, गोचरो च मन्दो, निदाघो च महन्तो, इदानिमे मच्छा कि नाम करिस्सन्तीति तुम्हाकं चिन्तेन्तो निसिन्नोम्ही'ति। 'अथ किं करोम अय्या'ति। 'तुम्हे सचे मय्हं वचनं करेययाथ, श्रहं वो एकेकं मुखतुएडकेन गहेत्वा एकं पञ्चवरग्गपदुमसञ्छन्नं महासरं नेत्वा विस्सज्जेय'न्ति। 'अय्य, पठमकप्पिकतो पट्टाय मच्छानं चिन्तनकवको नाम नित्थ,त्वं अम्हेसु एकेकं खादितुकामोसी'ति। 'नाहं तुम्हे मय्हं सद्दन्ते खादिस्सामि, सचे पन सरस्स अत्थिभावं मण्हं न सद्दश्य एकं मच्छं मया सिद्धं सरं पिस्सितुं पेसेथा'ति। मच्छातस्स सहहित्वा 'त्र्ययं जलेपि थलेपि समत्थो'ति एकं काणमहामच्छं अद्सु-'इमं गहेत्वा गच्छथा'ति। सो तं गहेत्वा नेत्वा सरे विश्सज्जेत्वा सब्बं सरं दस्सेत्वा पुन त्रानेत्वा तेसं मच्छानं सन्तिके विसन्जेसि। सो तेसं मच्छानं सरस्स सम्पत्तिं वरणोसि। ते तस्स कथं सुत्वा गन्तु-कामा हुत्वा 'साधु अय्य, अम्हे गण्हित्वा गच्छाही'ति आहंसु

वकः प्रथमं तं काणमहामत्स्यमेव गृहीत्वा सरस्तीरं नीत्वा सरो द्र्शयित्वा जाते वरणबृक्षे निलीय तं विटपान्तरे प्रक्षिप्य तुण्डेन विध्यन् जोवितक्षयं प्रापय्य मांसं खादित्वा कण्टकान् वृक्षमूले पातियत्वा पुनर्गत्वा 'विसृष्टो मे स मत्स्यः, अन्य आगच्छतु' इति । एतेनोपायेन एकैकं यहीत्वा सर्वमतस्यकान् खादित्वा पुनरागतो एकमत्स्यमपि नाऽदृक्षत् । एकः पुनरत्र कर्कटको अवशिष्टः । वकस्तमि खादितुकामो भूत्वा 'भो कर्कटक ! मया सर्वे ते मत्स्याः नीत्वा पद्मसंच्छन्ने महासरिस विस्रष्टाः, एहि त्वामपि नेष्यामि' इति। 'मां गृहीत्वा गच्छन् कथं प्रहीष्यसि' इति । 'दृष्टा प्रहीष्यामि' इति । 'त्वमेत्रं गृहीत्वा गच्छन् मां पातियेष्यसि, नाहं त्वया साधे गिम-ष्यामि' इति। 'मा भैषीः अहं त्वां सुग्रहीतं ग्रहीत्वा गमिष्यामि' इति। कर्कटकोऽचिचिन्तत् 'अस्य मत्स्यान् नीत्वा सरिस विसर्जनं नाम नास्ति 🌭 चेत् पुनमां सरिस विस्क्ष्यित, इत्येतत् कुशलम् । नो चेत् विसंजियण्यित, ग्रीवां अस्य छित्वा जीवितं हरिष्यामि' इति । अथैनमेवमाह— 'सौम्य बक ! न खलु त्वं सुग्रहीतं ग्रहीतुं शक्ष्यसि, अस्माकं पुन-र्भहणं सुग्रहणम् । स चाहं अळेण तव ग्रीवां ग्रहीतुं लप्स्ये, तव ग्रीवां सुगृहीतां कृत्वां त्वया सार्धे गमिष्यामि' इति । स तं वंचितुकाम एष मां इति अजानन्, साध्विति संप्रत्येषीत् । कर्कटकः आत्मनः अळैः कर्मकारसन्द्शेनेव तस्य श्रीवां सुग्रहीतां कृत्वा 'इदानीं गच्छ' इत्याह । स तं नीत्वा सरो दर्शयित्वा वरणवृक्षाभिमुखं प्रायासीत्। कर्कटकः आह—'मातुल, इदं सरः अत्र, त्वं पुनः इती नयिसं इति । वकः 'प्रिय मातुलकः अतिभगिनिपुत्रोऽसि मे त्वं' इत्युक्त्वा 'त्वमेष मां उत्क्षिप्य विचरन् मम दासः इति संज्ञां करोषि मन्ये। पश्यैतं वरणतृक्षमूले कण्टकराशिं यथा मया ते सर्वे मत्स्याः खादिताः त्वामि तथैव खादिष्यामि इत्याह । कर्कटकः 'एते मत्स्याः आत्मनो बालतया त्वया खादिताः। अहं पुनस्ते मां खादिउं

प

क

स

J

वको पठमं तं काणमहामच्छमेव गहेत्वा सरतीरं नेत्वा सरं दस्सेत्वा सरतीरे जाते वरण्डकसे निलीयित्वा तं विटपन्तरे पिकस्विपत्वा तुराडेन विकमान्तो जीवितकखयं पापेत्वा मंसं खादित्वा कराटके रुक्खमूले पातेत्वा पुन गन्त्वा 'विश्सट्टो मे सो मच्छो, अञ्जो श्रागच्छतू'ति । एतेनुपायेन एकेकं गहेत्वा सब्बमच्छके खादित्वा पुन त्रागतो एकमच्छम्पि नाइस । एको पनेत्थ कक्कटको स्रवसिट्ठो । वको तम्पि खादितुकामो हुत्वा 'भो कक्कटक, मया सब्वे ते मच्छा नेत्वा पदुमसञ्छन्ने महासरे विस्सज्जिता, एहि तम्पि नेस्सामी'ति। 'मं गहेत्वा गच्छन्तो कथं गण्हिस्ससी'ति 'डसित्वा गण्हिस्सामी'ति । 'त्वं एवं गहेत्वा गच्छन्तो मं पातेस्सिस, नाहं तया सिद्धं गिम-स्सामी'ति । 'मा भायि ऋहं तं सुगहितं गहेत्वा गमिस्सामी'ति। ककटको चिन्तेसि-'इमस्स मच्छे नेत्वा सरे विसञ्जनं नाम नित्थ। सचे पन मं सरे विस्सडजेस्सति इच्चेतं कुसलं, नो चे विस्सडजेस्सति, गीवं श्रस्स छिन्दित्वा जीवितं हरिस्सामी'ति। श्रथ नं एवं श्राह-'सम्म थक, न खो त्वं सुगहितं गहेतुं सिक्खस्सिस, अम्हाकं पन गह्यां सुगह्यां, सचाहं अळेन तव गीवं गहेतुं लिभस्सामि, तव गीवं सुगहितं कत्वा तया सद्धि गमिस्सामी'ति । सो तं 'वञ्चेत्कामो एस म'न्ति अजानन्तो 'साध्'ित सम्पटिच्छ । ककटको अरानो अळेहिं कम्मारसण्डासेन विय तस्स गीवं सुगहितं कत्वा 'इदानि गच्छा'ति आह सो तं नेत्वा सरं दृश्सेत्वा वरणस्क्याभिमुखो पायासि । कक्कटको आह-'मातुल, अयं सरो एत्तो, त्वं पन इतो नेसी'ति । बको 'पियमातुलको अतिभगिनिपुत्तोसि मे त्व'न्ति वत्वा 'त्वं एस मं डिक्खिपत्वा विचरन्तो मण्हं दासो'ति सञ्ज करोसि मञ्जो, परसेतं वरणरुक्खमूले करटकरासिं, यथा मे ते सन्बमच्छा खादिता तम्पि तथेव खादिरसाभी'ति आह । कक्कटको 'एते मच्छा अत्तनो वालताय तया खादिता, ऋहं पन ते मं खादितं

न दास्यामि । त्वामेव पुनः विनाशं प्रापयिष्यामि । त्वं हि बालतया मम विश्वतभावं न जानासि, म्रियमाणौ उमे अपि मरिष्यावः । एष ते शीर्षे छिस्वा भूम्यां क्षेप्स्यामि' इत्युक्त्वा संदंशेन अठैः तस्य ग्रीवां न्यपिपीडत् । स वृत्तकृतेन मुखेन अक्षिम्यां अश्रुणा प्रक्षरता मरणभयतिर्जेतः 'स्वामिन् अहं त्वां न खादिष्यामि, जीवितं मे देहि' इत्याह । 'यद्येवं अवतार्यं सरिस मां विस्तृज' इति । स निवृत्य सर एव अवतीर्यं कर्कटकं सरःपर्यन्ते पङ्गपृष्टे अतिष्ठिपत् । कर्कटकः कर्तरिकया कुमुदनलं कथ्पयन्निव तस्य ग्रीवां कल्पयित्वा उदंकं प्राविद्यत् । तदाश्चर्ये दृष्ट्वा वरणवृक्षे अथ्यवस्था देवता साधुकारं ददाना वनं उन्नाद्यमाना मधुरस्वरेण इमां गाथामाह—

> नात्यन्तिनकृतिप्रज्ञो निकृत्या सुखमेधते । आराप्नोति निकृतिप्रज्ञो बको कर्कटकादिव ॥ इति ।

[ शास्ता 'न भिक्षवः ! इदानीमेव ग्रामवासिचीवरवद्धकेन एष विद्वितः । अतीतेऽपि विद्वित एव' इतीमं धर्मादेशनमाहृत्य, अनुसन्धि घटियत्वा जातकं समन्वादीध्यपत्—तदा स जैत्रवनवासिचीवरवद्धकोऽभूत् , कर्कटको ग्रामवासिचीवरवद्धकोऽभूत् , कर्कटको ग्रामवासिचीवरवद्धकः, वृक्षदेवता पुनरहमेव' इति । ]

इति बकजातकम्।

## (४) सिंहचर्मजातकम्।

[ इदं शास्ता जैत्रवने विहरन् कोकालिकमारभ्याऽचकथत् । सोऽस्मिन् किले स्वरभङ्गं भणितुकामोऽभूत् । शास्ता तां प्रवृत्तिं श्रुत्वाऽतीतमाहार्षीत् । ]

अतीते वाराणस्यां ब्रह्मदत्ते राज्यं कुर्वति बोधिसत्त्वः कर्षक कुले निर्दृत्य वयःप्राप्तः कृषिकर्मणा जीवितमचिक्लिपत् । तस्मिन् काले एको वणिग् गर्दभभारकेन व्यवहारं कुर्वन् विचरति। स न दस्सामि, तञ्जीव पन विनासं पापेस्सामि, त्वं हि वालताय मया विद्यातमायं न जानासि, मएनता उमोपि मरिस्साम । एस ते सीसं छिन्दित्वा भूमियं खिपिस्सामी'ति वत्वा सण्डासेन विय अळेहि तस्स गीवं निष्पीळेसि । सो वत्तकतेन मुखेन अक्खीहि अस्सुना पग्धरन्तेन मरणभयत्ज्ञितो 'सामि, अहं तं न खादिस्सामि, जीवितं मे देहो'ति आह । 'यदि एवं अोतरित्वा सरिम मं विस्सब्जेही'ति । सो निवत्तित्वा सरमेव अोतरित्वा कक्षटकं सरपरियन्ते पङ्कपिट्टे ठपेसि । कक्षटको कत्तरिकाय कुमुदनाळ कप्पेन्तो विय तस्स गीवं कप्पेत्वा उदक पाविसि । त अच्छिरयं दिस्वा वरण हक्खे अधिवत्था देवता साधुकारं दृदमाना वनं उन्नादयमाना मधुरस्सरेन इमं गाथसाह—

नाचन्तनिकतिष्पञ्जो निकत्या सुखमेधति । ४ अ।राधे निकतिष्पञ्जो वको क्कटकामिवाति ॥

[ सत्था 'न भिक्लवे ! इदानेव गामवासी चीवरवड्ढकेनेस विश्वतो, अतीतेषि विश्वतो येवा'ति इमं धम्मदेसनं आहरित्वा अनुसिंध घटेत्वा जातकं समोधानेसि 'तदा सो वको जेतवनवासी चीवरवड्ढको अहोसि, कक्कटको गामवासिचीवर-वड्ढको, रुक्लदेवता पन अहमेवा'ति । ]

वकजातकं ।

#### (४) सीहचम्म-जातकं।

[इद्मिप सत्था जेतवने विहरन्तो कोकालिकं आरब्भ कथेसि। सो इमिस्मि काले सरभव्य भिणतुकामो अहोसि। सत्था तं पवर्त्ति सुत्या अतीतं आहरि।]

अतीते बाराणिसयं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते वोधिसत्तो कस्सक-कुले निव्यत्तित्वा वयप्पत्तो किसकम्मेन जोविकं कप्पेसि । तिस्म काले एको वाणिजो गद्रभभारकेन वोहारं करोन्तो विचरित । सो गतागतस्थाने गर्दभस्य पृष्ठतः भागडकं अवतार्य गर्दभं सिंहचर्मणाः प्रावृत्य शालियवक्षेत्रेषु विस्रजति । क्षेत्ररक्षकाः तं हृष्ट्वा सिंह इति संज्ञाय उपसंक्रमितुं न शक्तुवन्ति । अथैकदिवसे स विणक् एकरिमन् ग्रामद्वारे निवासं गृहीत्वा प्रातराशं पाचयन् ततो गर्दभं सिंहचर्म प्रावृत्य यवक्षेत्रे व्यक्षाक्षीत् । क्षेत्ररक्षकाः सिंह इति संज्ञाय तमुपगन्तुमशक्तुवन्तो गेहं गत्वा अरूरुचन्तः । सकल्प्रामवासिनः आयुधानि गृहीत्वा शङ्कान् धमन्तो भेरीर्वाद्यन्तः क्षेत्रसमीपं गत्वोदनादिषुः । गर्दभो मरणभयभीतो गर्दभरवमरावीत् । अथास्य गर्दभभावं ज्ञात्वा बोधिसन्तः प्रथमां गाथामाह—

नैतत् सिंहस्य निदतं न व्यावस्य न द्वीपिनः।
प्रावृतः सिंहचर्मणा जाल्मो नद्ति गर्दभः।।
ग्रामवासिनोऽपि तस्य गर्दभभावं ज्ञात्वा अस्थीनि भञ्जन्तः
पोथियत्वा सिंहचर्मादाय अगमन् । अथ स विणिक् आगत्य
तं व्यसनप्राप्तं गर्दभं दृष्ट्वा द्वितीयां गाथामाह—

चिरमिप खलु तं खादेत् गर्दभो हरितं यवम् । प्रान्तः सिंहचर्मणा रुवन् च अदूदुपत् ॥ तरिमन्नेवं वदत्येव गर्दभः तत्रैव अमृत । वणिगपि तं प्रहाय प्राक्रामीत् ।

[ शास्तेदं देशनमाहृत्य जातकं समवादीधपत् । 'तदा गर्दभः कोकालिकोऽभृत् । परिडतकर्षकः पुनरहमेव' इति । ] इति सिंहचर्मजातकम् । गतगतहाने गद्रभस्स पिहितो भण्डिकं श्रोतारेत्वा गद्रभं सीहचम्मेन पारुपित्वा सालियवखेत्तेसु विस्सङ्जेति। खेत्तरक्खका तं दिखा सीहोति सञ्जाय उपसंकमितुं न सक्कोन्ति। अथेकदिवसं सो वाणिजो एकस्मि गामद्वारे निवासं गहेत्वा पातरासं पचापेन्तो ततो गद्रभं सीहचम्मं पारुपित्वा यवखेत्तं विस्सङ्जेसि। खेत्तरक्खका 'सीहो'ति सञ्जाय तं उपगन्तुं असक्कोन्ता गेहं गन्त्वा आरोचेसुं। सकलगामवासिनो आवुधानि गहेत्वा संखे धमेन्ता भेरियो वादेन्ता खेत्तासमीणं गन्त्वा उन्नादसु गद्रभो मरणभयभीतो गद्रभरवं रिव। अथस्स गद्रभभावं ञात्वा बोधिसत्तो पठमं गाथमाह—

नेतं सीहस्स निद्तं न व्यग्वस्स न दीपिनो । पारुतो सीहचम्मेन जम्मो नद्ति गद्रभो'ति ॥

गामवासिनोपि तस्य गद्रभभावं वस्वा श्रद्धीनि भुञ्जन्ता पोथेत्वा सीहचम्मं श्रादाय श्रगमंसु। श्रथ सो वाणिजो श्रागन्त्वा तं व्यसनपत्तं गद्रभं दिस्वा दुतियं गाथमाह—

चिरम्पि खो तं खादेय्य गद्रभो हरितं यवं। पारुतो सीहचम्मेन रवमानो च दूसयी'ति।।

तस्मि एवं वदन्ते येव गद्रभो तत्थेव मरि। वाणिजोपि तं पहाय पक्कामि।

[ सत्था इमं देक्षनं आहरित्वा जातकं समोधानेसि । 'तदा गद्रभो कोका-लिको अहोसि । परिडतकस्सको पन अहमेवा'ति । ]

सीहचम्मजातकं ।

#### ( ५ ) राध-जातकम् ।

[इदं शास्ता जैत्रवने विहरन् एकमुत्किएठतिभक्षुमारभ्याऽन्वकथत्। स किल शास्त्रा 'सत्यं किल त्वं भिक्षो ! उत्किण्ठितः' इति पृष्टः 'सत्यं भदन्त !' इत्युक्त्वा 'किं कारणात्' इत्युक्ते एकामलङ्कृतां स्त्रियं दृष्ट्वा किलेषा वासना' इत्याह । अथैनं शास्ता 'मातृग्रामो नाम भिक्षो ! न शक्यो रक्षितुम् । पूर्वे दौवारिकान् स्थापियत्वा रक्षन्तोऽपि रक्षितुं नाशकन् । किं ते स्त्रिया ? लब्ब्वाऽपि रक्षितुं न शक्यां' । इत्युक्त्या अतीतमाहार्षीत् । ]

अतीते वाराणस्यां ब्रहादत्ते राज्यं कुर्वति बोधिसत्त्वः योन्यां न्यवृतत् । राध इति तस्य नाम । कनिष्ठभ्राता पुनरस्य प्रोष्ठपादो नाम । ताबुभाविप तरुणकाले एव एको छुब्धको गृहीत्वा वाराणस्यां अन्यतरसमे ब्राह्मणाय अदात् । ब्राह्मणस्तौ पुत्रस्थाने स्थापयित्वा प्रत्यप्रहीत् । ब्राह्मणस्य पुनः ब्राह्मणो अरच्चिता दुःशीला । स व्यवहारकरणार्थाय गच्छन् ती शुक्रपोतकी आमन्त्र्य 'तात! अहं व्यवहारार्थाय गच्छामि । काले विकाले वा युवयोः मातुः करणकर्म अवलोकयेथाम्' इति । 'अन्यस्य पुरुषस्य गमनभावं वा आग्मन-भावं वा जानीयाथाम्' इति । ब्राह्मणी श्रक्योतको प्रत्येष्य अगमत् । सा तस्य निष्कान्तकालतः प्रस्थाय अनाचारं अचारीत् । रात्रिमपि दिवाऽपि आगच्छतां च गच्छतां च प्रमाणं नास्ति । तत् दृष्ट्वा प्रोष्ठपादो राधमप्राक्षीत् 'ब्राह्मणः इमां ब्राह्मणी आवास्यां निर्याप्य गतः । इयं च पापकर्म करोति, वदाम्येनाम्' इति । राधो 'मां वादीः' इत्याह । स तस्य वचनं अग्रहीत्वा 'अम्ब ! किं कारणात् पापकमं करोषि' इत्याह । सा तं मारियतुकामा भूत्वा 'तात ! त्वं नाम मम पुत्रः । इतः प्रस्थाय न करिष्यामि' इति । 'एहि तात ! तावत्' इति प्रीयम।णेव एनं प्रकोष्य आगतं गृहीत्वा 'त्वं मां अपवद्सि । आत्मनः प्रमाणं न जानासिं' इति प्रीवां गृहीत्वा मारियत्वा उद्धनान्तरेषु

#### ५-राध-जातकं

ग

1

[ इदं सत्था जेतवने विहरन्तो एकं उक्कण्ठितभिक्खुं आरब्भ कथेसि। सो किर सत्थारा 'सन्चं किर त्वं भिक्खु! उक्कण्ठितो'ति पुठ्ठो 'सन्चं भन्ते'ति वत्या 'किं कारणा'ति वत्ते 'एकं अलंकतहरिंथ दिस्वा किलेसवसेना'ति आह। श्रथं नं सत्था 'मातुगामो नाम भिक्खु! न सक्का रिक्खतु। पुब्चे दोवारिके ठपेत्वा रक्खन्तापि रिक्खतुं न सिकंखसु। किं ते इत्थिया? लद्धापि रिक्खतुं न सक्का'ति वत्वा अतीतं आहरि।]

श्रतीते वाराणिसियं त्रहादत्ते रज्जं कारेन्ते वोधिसत्तो सुक-योनियं निव्वति । 'राधो'तिस्स नामं । कनिष्टभाता पनस्स पोद्वपादो नाम । ते उमोपि तरुणकाले येव एको लुद्को गाहेत्वा वाराणसियं श्रञ्ञतरस्स ब्राह्मणस्स श्रदासि । ब्राह्मणो ते पुत्तद्वाने ठपेत्वा पटिजिंग । ब्राह्मगस्स पन ब्राह्मणी अरिक्खता दुरसीला । सो वोहारकरण्त्थाय गच्छन्ता ते सुकपोतके त्रामन्तेत्वा 'तात, त्रहं वोहारत्थाय गच्छामि, काले विकाले वा तुम्हाकं मातु करणकम्मं त्रोलोकेय्याथा'ति । 'श्रञ्जस्स पुरिसस्स गमनभावं वा त्रागमन-भावं वा जानेय्याथा ति । त्राह्मणि सुकपोतके पटिच्छापेत्वा अगमासि । सा तस्स निक्खन्तकालतो पट्टाय अनाचारं चरि। रित्तम्पि दिवापि स्नागच्छन्तानं च गच्छन्तानं च पमाणं नित्थ । तं दिस्वा पोट्टपादो राधं पुच्छि-'त्राह्मणो इमं त्राह्मणि अम्हाकं निय्यादेत्वा गतो, ऋयं च पापकम्मं करोति, वदामि नन्ति। राधो 'मा वदो'ति स्राह । सो तस्स वचनं अगहेत्वा 'स्रम्म, किं कारणा रू पापकम्मं करोसीं ति स्राह । सा तं मारेतुकामा हुत्वा 'तात, त्वां नास मण्हं पुत्तो, इतो पट्टाय न करिस्सामी'ति, 'एहि तात तावा'ति पियायमाना विय नं पक्कोसित्वा आगतं गहेत्वा 'त्वं मं अोवदिस अत्तनो पमाणं न जानासी'ति गीवं गहेत्वा मारेत्वा उद्घनन्तरेस

पाक्षेप्सीत् । ब्राह्मणः आगत्य विश्रम्य बोधिसच्वं 'किं तात राध ! माता वां अनाचारं करोति न करोति' इति पृच्छन् प्रथमां गाथामाह-

प्रवासादागतस्तात ! इदानीं न चिरागतः। कचिन्तु तात! ते माता नान्यमुपसेवते इति॥ राधः 'तात! पण्डितानां भ्तमभृतं वा अनिर्यानिकं नाम न कथयन्ति' इति ज्ञापयन् द्वितीयां गाथामाइ—

न खलु पुनरेतां शोभनां गिरं सत्योपसंहिताम्।

श्रयेत् प्रोष्ठपाद इव मुमुँर उपकृष्टितः॥

एवं वोधिसत्त्वो ब्राह्मणाय धर्मे दिष्टुा 'मयापि अस्मिन् स्थाने

वसितुं न शक्यम्' इति ब्राह्मणं आपृथ्य अरण्यमेव प्रावृक्षत्।

[ शास्तेटं देशनमाहृत्य सत्यानि प्रकाशियत्वा जातकं समवादीधपत्—

'तदा प्रोष्ट्रपाद आनन्दोऽभूत्, राधः पुनरहमेव' इति । ]

इति राधजातकम्।

# (६) नृत्यजातकम्।

[ इदं शास्ता जैत्रवने विहरन् एकं बहुभाण्डिकं भिक्षुमारभ्याऽचकथत्।"

""शास्ता 'न भिक्षवः! इदानीमेवैष भिक्षु ह्यापत्रप्याभावेन रत्नशासनात् परिहीनः, पूर्वभिष स्त्रीरत्नप्रतिस्थाभतोऽपि परिहीन एवं इत्युक्त्याऽतीतमाहार्पात्। ]

अतीते प्रथमकत्पे चतुष्पदाः सिंहं राजानमकार्षुः, मत्त्याः आनन्दः
मत्त्यं, शकुनाः सुवर्णहंसम् । तत्य पुनः सुवर्णराजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अभिरूपा अभृत् इति स तस्य वरमदात् । सा आत्मनो चित्तरुचितं स्वामिकमवारीत् । हंसराजः तस्य वरं दत्वा हिमवति सर्वशकुने संन्यपप्तत् । नानाप्रकाराः हंसमयूरादयः

पिक्खिप । ब्राह्मणो आगन्त्वा विस्समित्वा वोधिसत्तं 'किं तात राध, माता वो अनाचारं करोति, न करोती'ति पुच्छन्तो पठमं गाथ आह-

> पवासा आगतो तात ! इदानि न चिरागतो । कचिन्नु तात ! ते माता न श्रब्बं उपसेवती'ति ॥

राधो 'तात परिंडता नाम भूतं वा अभूतं अनिय्यानिकं नाम न कथेन्ती'ति धापेन्तो दुतियं गाथमाह —

> न खो पनेतं सुभगां गिरं सच्चूपसंहितं। सयेथ पोहपादाव सुम्मुरे टपकूलितो॥

एवं बोधिसत्तो ब्राह्मण्रस धम्मं देसेत्वा 'मयापि इमस्मि ठाने वसितुं न सका'ति ब्राह्मणं आपुच्छत्वा अरञ्जं एव पाविसि !

[ सत्या इमं देसनं आहरित्वा सचानि पकासे<u>चा जाक सपोधा</u>नेसि । 'तदा पोडपादो आनन्दो अहोसि, राधो पन सहमेची सिप्ता है। Library

इ. नच-जातकं । Leemed to be University Harris

[ इदं सत्था जेतवने विहरन्तो एकं बहुभिष्डकं भिक्खुं आरब्भ कथेसि।"
"सत्था 'न भिक्खवे! इदानेव एसो भिक्खुं हिरोत्तप्याभावेन रतनसासना परिहीनो,
पुज्बे इत्थिरतनपटिलाभतोपि परिहीनो येवा'ति बत्वा अतीतं आहरि।]

अतीते पूठमकप्पे चतुप्पदा सीहं राजान अकंसु, मच्छा आनन्द मच्छं, सकुणा सुवरणहंसं। तस्स पन सुवरणराजहंसस्स धीता हंसपीतिका अभिरूपा अहोसी। सो तस्सा वरं अदासि। सा अत्तनो चित्ताकचितं सामिकं वारेसि। हंसराजा तस्सा वरं दत्वा हिमवन्ते सब्बसकुणे सन्निपातापेसि। नानप्पकारा हंसमोरादयो शकुनगणाः समागत्य एकिस्मन् महति पाषाणतले संन्यपतन् । हंसराजः आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकं आगत्य यह्नातु इति दुहितरं प्राचुकनुशत् । सा शकुनसङ्घं अवलोकयन्ती मणिवर्णग्रीवं चित्र-प्रेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा 'अयं मे स्वामिको भवतु' इत्यरूरुच्चने शकुनसंघाः मयूरं उपसंक्रम्य अवोचन् । 'सौम्य मयूरं ! इयं राजदुहिता एतावतां शकुनानां मध्ये स्वामिकं रोचयन्ती त्विय रुचिं उदपादि ।' मयूरः 'अद्यापि तावन्मे बलं न पश्यित' इति अतितुष्ट्या ह्यापत्रप्यं मित्वा तावन्महतः शकुनसंवस्य मध्ये पक्षौ प्रसार्य नितितुं आर्व्य । चृत्यन् अप्रतिच्छन्नो अभृत् । सुवर्णहंसराजः लिजतः 'अस्य नैव अध्यस्तसमुत्थाना होः अस्ति न बहिर्घा समुत्थानं आपत्रप्यं, नास्य भिन्नह्यापत्रप्यस्य मम दुहितरं दास्यामि' इति शकुनसंवमध्ये इमां गाथामाह—

रतं मनोज्ञं रुचिरा च पृष्टिः वैदूर्यवर्णोपनिभा च ग्रीवा । व्याममत्तानि च प्रेक्षणानि नृत्येन ते दुहितरं नो द्दामि ॥ हंसराजः तस्मिन्नेव परिषन्मध्ये आत्मनः भागिनेयहंसपोतकाय दुहितरमदात् । मयूरो हंसपोतिकां अलब्ब्वा लिज्जित्वा तत एव उत्थाय पलायिष्ट । हंसराजोऽपि आत्मनो वसनस्थानमेव गतः ।

[शास्ता 'न भिक्षवः ! इदानीमेवैष ह्यापत्रप्यं भित्त्वा रत्नशासनात् परिहीनः, पूर्वे स्त्रोरत्नप्रतिलामतोऽपि परिहीन एव' इति । इदं धर्मदेशनमाहृत्य, अनुसिंध घटियत्वा जातकं समवादीधपत् । 'तदा मयूरो बहुभण्डिकोऽसृत् , हंसराजः पुनरहमेव' इति ।]

पुन

अ

इति नृत्यजातकम्।

सकुणगणा समागन्त्वा एकस्मि महते पाताणतले सिन्नपितंसु। हंसराजा 'श्रक्तनो चिक्तरिवतं सामिकं श्रागन्त्वा गण्हतू'ति धीतरं पक्कोसापेसि । सा सकुणसंघं श्रोलोकेन्ती मिण्वरण्णगीवं चित्रपेक्खुणं मोरं दिस्वा 'श्रंयं में सामिको होतू'ति रोचेसि। सकुणसंघा मोरं उपसंकमित्वा श्राहसु—'सम्म मोर, श्रयं राजधीता एक्तकानं सकुणानं मक्के सामिकं रोचेन्ती तिय हिंचं उपादेसी'ति । मोरो 'श्रज्जापि ताव मे वलं न पाससी'ति श्रातितुष्टिया हिरोक्तपं भिन्दित्वा ताव महतो सकुणसंघास मक्के पक्षे पसारेत्वा निचतुं श्रार्भ। नचतो श्रप्पिटच्छन्नो श्रहोसि । सुवरणहंसराजा लेजितो 'इमस्स नेव श्रव्यक्तासमुद्वाना हिरि श्रात्थ, न वहिद्धासमुद्वानं श्रोक्तपं, नास्स भिन्नहिरोत्तापस्स मम धीतरं द्रसामी'ति सकुण्-संघमक्रे इमं गाथं श्राह—

रुदं मनुञ्जं रुचिरा च पिट्ठी वेर्द्धस्यवरण्णूपितभा च गीवा। व्याममसानि च पेक्खुणानि, नच्चेन ते धीतरं नो ददामीति॥

हंसराजा तिसम येव परिसमङ्को अनानो भागिनेय्यहंसपोतकस्स धोतरं अदासि । मोरो हंसपोतिकं अलिभत्वा लिजत्वा ततोव उट्टहित्वा पलायि । हंसराजापि अनानो वसनट्टानमेव गतो ।

[ सत्था 'न भिक्लवे ! इदानेवेस हिरोत्तप्पं भिन्दित्वा रतनसासना परिहीनो, पुन्ने इत्थिरतनपटिलाभतोपि परिहीनो येवा'ति । इमं धम्मदेसनं आहरित्वा अनुसंधि घटेत्वा जातकं समोधानेसि । 'तदा मोरो बहुभिष्डिको अहोसि, इंसराजा पन अहमेवा'ति ।]



... नित्र विकासी।

### (७) उल्कजातकम्।

[ इदं शास्ता जैत्रवने विहरन् काकोल्ककलहमारभ्याऽचकथत्। भारती भिक्षकः 'कदा प्रस्थाय पुनर्भदन्त ! काकानां च उल्लक्षानां च अन्योन्यं वैरमुखन्नम्' इत्यप्राक्षिषुः । शास्ता 'प्रथमकल्पीयकाल्तः प्रस्थाय' इत्युक्तवाऽतीतमाहार्षात् । ]

अतीते प्रथमकत्पिकाः सन्निपत्य एकमभिरूपं सौभाग्यप्राप्तं आज्ञासम्पन्नं सर्वाकारपरिपूर्णे पुरुषं गृहीत्वा राजानमकार्षुः। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकं सिंहं राजानमकार्षुः । महासमुद्रे मत्स्याः आनन्दं नाम मत्स्यं राजानमकार्षुः । ततः शकुनगणाः हिम-वत्प्रदेशे एकस्मिन् पृष्ठिपाषाणे सन्निपत्य 'मनुष्येषु राजा प्रज्ञा-यते तथा चतुष्पदेषु चैव मत्स्येषु च । अस्माकं पुनरन्तरे राजा नाम नास्ति । अपतेः वासो नाम न वर्तते । अस्माकमिप राजानं लब्धुं वर्तते । एकं राजस्थाने स्थापियतव्ययुक्तकं जानीयाः, इति ते तादशं शकुनमवलोकयमाना एकं उद्धकं रोचियत्वा 'अयं नो रोचते' इसवीचन् । अथैकः शकुनः सर्वेषां अध्याशयग्रहणार्थे त्रिकृत्यः अशुश्रवत् । तस्य श्रावयतः द्वे श्रावणे अधिवास्य तृतीयश्रावणे एकः काक उत्थाय 'तिष्ठ तावत्, एतस्य अस्मिन् राज्याभिषेक-काले एवरूपं मुखं, क्रुद्धस्य कीदृशं भविष्यति' इति । 'अनेन हि क्रुद्धेन अवलोकिता वयं तप्तकपाले प्रक्षिप्तितला इव तत्र तत्रैव मेत्स्यामः। इमं राजानं कर्तुं मह्यं न रोचते' इति इममर्थे प्रकाशियतुं प्रथमां गाथामाह-

ā

F

Ų

Ų

3

Ŧ

सर्वें किल ज्ञातिभिः कौशिकः ईश्वरः कृतः । चेत् ज्ञात्यनुज्ञातो भणेयं एकवाचिकम् ॥ अथ एनमनुज्ञातत्वात् द्वितीयां गाथामवोचन्—

भण सौम्य ! अनुज्ञातो अर्थ धर्म च केवलम् ! सन्ति हि दहराः पक्षिणः प्रज्ञावन्तो खुर्तिधरा इति ।। स एवमनुज्ञातो तृतीयां गाथामाह

#### ७--- उलूक-जातकं

वंः

म्'

अतीते पठमकप्पिका सन्निपतित्या एकं अभिरूपं, सोभगापत्तं श्राणासम्पन्नं सब्बाकारपरिपुण्णं पुरिसं गहेत्वा राजानं करिंसु। चतुष्पदापि सन्निपतित्वा एकं सीहं राजानं करिंसु । महासमुद्दे मच्छा श्रानन्दं नाम मच्छं राजानं श्रकंसु । ततो सकुणगणा हिम-वन्तपरेसे एकस्मि पिट्टिपासाणे सिन्नपितत्वा 'मनुस्सेसु राजापञ्ञा-यति, तथा चतुष्परेसु चेव मच्छेसु च । श्रम्हाकं पनन्तरे राजा नाम नित्थ। अप्पतिस्स वासो नाम न बट्टति। अम्हाकम्पि राजानं लंद्धुं बदृति। एकं राजद्वाने ठपेतव्बयुत्तकं जानाथा'ति ते तादिसं सकुएां त्रोलोकयमाना एकं डल्कं रोचेत्वा 'अयं नो रुचती'ति त्राहंसु । अथेको सकुणो सन्वेसं अज्भासयगहण्त्थं तिक्खत्तुं सावेसि । तस्स सावेन्तस्स द्वे सावना अधिवासेत्वा ततियसावनाय एको काको उद्घाय 'तिट्ठ ताव, एतस्स इमस्मि राजाभिसेककाले एवरूपं मुखं, कुद्धरस कीदिसं भविस्सती ति, 'इमिना हि कुद्धेन श्रोलोकिता मयं तत्तकपाले पिक्खत्ततिला विय तत्थ तत्थेव भिज्जि-स्साम । इमं राजानं कातुं मयहं न रुचती'ति इमं अत्थं पकासेतं पठमं गाथमाह—

सन्वेहि किर ञातीहि कोसियो इस्सरो कतो।
सचे ञातीहनुञ्जातो भगोण्याहं एकवाचियन्ति॥
अथ नं अनुञ्जातत्ता सकुणा दुतियं गाथमाहसु—
भण सम्म अनुञ्जातो अत्थं धम्मञ्ज केवलं।
सन्ति हि दहरा पक्सी पञ्जावन्तो जुतिन्धरा'ति॥
सो एवं अनुञ्जातो तित्यं गाथमाह—

न मे रोचते भद्रं वः उल्रबस्याभिषेचनम्। अकुद्धस्य मुखं पश्य कथं कुद्धो करिष्यात ॥ इति

स एवमुक्त्वा 'महां न रोचते' 'महां न रोचते' इति विरवन् आकाशे उद्पतत् । उळकोऽपि एनमुत्थाय अभान्त्सीत् । ततः प्रस्थाय ते अन्योन्यं वैरं आभान्त्सिषुः । शकुनाः सुवर्णहंसं राजानं कृत्वा प्राक्रामिषुः ।

[ शास्तेदं धम्मेदेशनमाहृत्य सत्यानि प्रकाश्य जातकं समवादीधपत्। 'तदा राज्येऽभिषिक्तहंसपोतकः पुनरहमेवाभृवम्' इति । ] इत्युद्धकजातकम् ।

### ( = ) कुरङ्गमृग-जातकम्।

[ इदं शास्ता वेणुवने विहरन् देवदत्तमारभ्याऽचकथत् । तदा हि शास्ता 'देव देतो वधाय परिशवयति' इति श्रुत्वा 'न भिक्षवः ! इदानीमेव देवदत्तो मम वधाय परिशवयति, पूर्वमपि पर्यशकदेव' इत्युक्त्वाऽतीतमाहार्षीत् ]

अतीते वाराणस्यां ब्रह्मदत्ते राज्यं कुर्वति बोधिसत्तः कुरङ्गमृगो भूत्वा अरुपये एकस्य सरसः अविदूरे एकस्मिन् गुल्मे वासमिचिक्छिपत् । तस्यैव सरसः अविदूरे एकस्मिन् वृक्षाग्रे शतपत्रो न्यसदत् । सरिष पुनः कच्छयो वासमिचिक्छिपत् । एवं ते त्रयोऽपि सहायाः अन्योत्यं प्रियसंवासं अवात्सः । अथैको मृगळुब्धकः अरुप्ये चरन् पानीयतार्थं बोधिसत्त्वस्य पदिचिह्नं हृष्ट्वा लोहिनगङसहृशं वर्ष्ट्रमयं पाशं उद्धाय अगमत् । बोधिसत्त्वः पानीयं पातुं आगतः प्रथमयामे एव पाशे बद्धो भूत्वा बद्धरावं अरावीत् । तस्य तेन शब्देन वृक्षाग्रतः शत्त् पत्रः उद्गतिश्च, कच्छपः आगत्य 'किं नु खळु कर्तव्यम्' इति अममन्त्रन्त । अथ शतपत्रः कच्छपं आमन्त्र्य 'सौम्य ! तव दन्ताः

4

न में रुच्चति भद्दं वो उल्कस्साभिसेचन । श्रकुद्धस्स मुखं परस, कथं कुद्धो करिस्सती'ति ॥

सो एवं वत्वा 'मय्हं न रुच्चति' 'मय्हं न रुच्चती'ति विरवन्तो आकासे उप्पति। उल्कोपि नं उट्टाय अनुवन्धि। ततो पट्टाय ते अञ्जमञ्जं वेरं वन्धिसु। सकुणा सुवरणहंसं राजानं कत्वा पक्षमिसु।

य

1

देव- ।

परि-

[ सत्था इमं धम्मदेसनं आहरित्वा सच्चानि पकासेत्वा जातकं समोधानेसि । 'तदा रज्जे अभिसित्तहंसपोतको पन अहमेव अहोसिन्त । ]

उल्कानातकं।

### ८-कुरङ्गमिगजातकं।

[ इदं सत्था बेळुवने विहरन्तो देवदत्तं आरब्भ कथेसि। तदा हि सत्था देव-दत्तो बधाय परिसक्कती'ति सुत्वा 'न भिक्खवे इदानेव देवदत्तो मय्हं बधाय परि-सक्कति, पुब्बेपि परिसक्कि येवा'ति वत्या अतीतं आहरि।]

श्रवीते वाराणिसयं ब्रह्मदत्तो रज्जं कारेन्ते वोधिसत्तो कुरुङ्गिमगो हुत्वा श्ररञ्जे एकस्स सरस श्रविदूरे एकस्मि गुम्वे वासं कप्पेसि। तस्सेव सरस्स श्रविदूरे एकस्मि रक्खर्गो सतपत्तो निसीदि। सरस्मि पन कच्छपो वासं कप्पेसि। एवं ते तयोपि सहाया श्रव्ञमञ्जे पियसंवासं वसिसु। श्रथेको मिगलुइको श्रर्व्य चरतो पानीयितित्थे बोधिसत्तास्स पदवल्रञ्जं हिस्वा लोहिनगळसिद्सं बद्धमयं पासं श्रोडुत्वा श्रगमासि। बोधिसत्तो पानीयं पातुं आगतो पठमयामे थेव पासे बिक्मत्वा बद्धरागं रिव। तस्स तेन सह न स्वस्वगातो सतपत्तो उदक्तो च कच्छपो श्रागन्त्वा 'किन्तु खो कातव्यन्ति' मन्तियसु। श्रथ सतपत्तो कच्छपं श्रामन्तेत्वा 'सम्म! तव दन्ता

<sup>\*</sup> वलञ्जराब्द्श्चिह्मार्थवाची देशीत्यवगन्तव्यः।

सन्ति त्विममं पाशं छिन्थि। अहं गत्वा यथा स न आगच्छिति तथा करिष्यामि। एवं अस्माभ्यां द्वाभ्यामिप कृतपराक्रमेण सहायो नौ जीवितं रूप्स्यते' इति इममर्थे प्रकाशयन् प्रथमां गाथामाह—

अङ्ग वर्ध्रमयं पाशं छिन्धि दन्तैः कच्छप ! अहं तथा करिष्यामि यथा नेहैति छुन्धकः ॥ इति

कच्छपः चर्मवरत्रां लादितुं आरब्ध । शतपत्रो छुब्धकस्य वसन-ग्रामं गतः । छुन्धः प्रत्यूषकाले एव शक्ति ग्रहीत्वा न्यष्क्रामीत् । शकुनः तस्य निष्क्रमनभावं ज्ञात्वा वाशित्वा पक्षौ प्रस्तोट्य तं पुरद्वारेण निष्कामन्तं मुखे प्राहरीत् । छुब्धः कालकणिशकुनेनास्मि प्रहतः इति निवृत्य स्तोकं रायित्वा पुनः शक्तिं यहीत्वा उदस्थात् । शक्कनः 'अयं प्रथमं पूर्वद्वारेण निष्कान्तः, इदानीं पश्चिमद्वारेण निष्कमिष्यति इति ज्ञात्वा गत्वा पश्चिमगेहे न्यसदत्। छुव्बोऽपि 'पुरद्वारेग मया निष्क्रमता कालकर्णिशकुनो दृष्टः। इदानीं पश्चिमद्वारेण निष्क्र-मिष्यामि' इति पश्चिमद्वारेण निरक्रमीत् । शकुनः पुनः वाशित्वा गत्वा मुखे प्राहरीत् । छुग्धः पुनरिप कालकर्णिशकुनेव प्रहतः 'न मे एप निष्क्रमितुं ददाति' इति निवृत्य यावत् अरुणोद्गमनं शयित्वा अरुण-वेलायां शक्तिं एहीत्वा निरक्रमीत् । शक्तनो वेगेन गत्वा छुन्धः आग-च्छतीति बोधिसन्वस्य अचकथत् । तिसमन् क्षणे कच्छपेन एक एव वर्धे स्थापयित्वा शेषवरत्राः खादिता अभूवन् । दन्ताः पुनरस्य पतनाकारप्राप्ता जाताः मुखं लोहितम्रक्षितम् । बोधिसस्यः छुब्धपुत्रं शक्तिः गृहीत्वा अशनि-वेगेनागच्छन्तं दृष्ट्वा तं वर्ध्र छित्त्वा वनं प्राविक्षत् । शकुनी वृक्षाग्रे न्यसदत् । कच्छपः पुनः दुर्बेहत्वात् तत्रैव न्यपादि । छव्धः कच्छपं प्रसेवके प्रक्षिप्य एकिसम् स्थागुके अलगीत्। बोधिसस्यः निवृत्य अवलोकयम् कच्छपस्य गृहोतभावं ज्ञात्वा सहायस्य जीवितदानं दास्या म इति दुर्बेछ इय भूत्वा छुन्धकाय आत्मानं अददर्शत्। स 'दुर्बल एष भविष्यति, मार्रायष्यामि एनम्' इति शक्तिमादाय अन्व-

अध्य, त्वं इमं पासं छिन्द, अहं गन्त्वा यथा सो नागच्छ्रति तथा करिस्सामि। एवं अम्हेहि द्वीहिपि कतपरक्रमेन सहायो नो जीवितं लभिस्सती'ति इममत्थं पकासेन्तो पठमं गाथमाह —

'इङ्य वद्धमयं पासं छिन्द दन्तेहि कच्छप!

. श्रहं तथा करिस्सामि यथा नेहिति लुद्कों ति।।

कच्छपो चम्मवरत्तं खादितुं श्रारिम । सतपत्तो लुद्कस्स वसन-गामं गतो। लुद्दो पच्चूसकाले येव सत्तिं गहेत्वा निक्खमि। सकुगो तस्स निक्खमनभावं ञत्वा वस्सित्वा पक्खे पत्पोठेत्वा तं पुरेद्वारेन निक्लमन्तं मुखे पहरि। लुद्दो कालकिएणसकुरोनिन्ह पहटोति निवत्तित्वा थोकं सयित्वा पुन सत्ति गहेत्वा उट्टासि। सकुग्गो 'अयं पठमं पुरेद्वारेन निक्खन्तो इदानि पच्छिमद्वारेन निक्खमिम्सती'ति ञत्वा गन्त्वा पच्छिमगेहे निसीदि। लुदोपि 'पुरेद्वारेन मे निक्खमन्तेन कालकिएएसकुणो दिहो, इदानि पच्छिमद्वारेन निक्ख-मिस्सामी'ति पच्छिमद्वारेन निक्खमि । सकुगो पुन वस्सित्वा गन्त्वा मुखे पहरि। लुद्दो पुनिप कालकिएणसकुणेन पहटो 'न मे एस निक्खमितुं देती'ति निवत्तित्वा याव अरुगुग्गमना सयित्वा अरुग्-वेलाय सित्तं गहेत्वा निक्खमि। सकुणो वेगेन गन्त्वा 'लुहो आग-च्छती'ति बोधिसत्तरस कथेसि । तस्मि खणे कच्छपेन एकं एव वद्धं ठपेत्वा सेसवरत्ता खादिता होन्ति। दन्ता पनस्स पतनाकारपत्ता जाता, मुखं लोहितमिक्खतं। बोधिसत्तो लुद्दपुत्तं सिंता गहेत्वा असिन-वेगेन आगच्छन्तं दिस्वा तं वद्धं छिन्दित्वा वनं पाविसि। सकुणो रुक्खगो निसीदि। कच्छपो पन दुब्बलत्ता तत्थेव निपज्जि। लुद्दो कच्छपं पसिटवके पिकखिपत्वा एकस्मि खानुके लग्गेसि। बोधिसत्तो निवत्तित्वा त्रोलोकेन्तो कच्छपरस गहितभावं चत्वा सहायस्स जीवितदानं दस्सामीति दुव्वलो विय हुत्वा लुदस्स अतानं दस्सेसि । सो 'दुब्बलो एस भविश्सति, मारेस्सामि नर्नित सत्ति त्रादाय अनु-

भान्सीत् । बोधिसत्त्वः नातिदूरे नात्यासन्ने गच्छन् तमादाय अरण्यं प्राविक्षत् । दूरं गतभावं ज्ञात्वा पदे बञ्चियत्वा अन्येन मागेन वातवेगेन गत्वा श्रङ्गेन प्रसेवकं उत्थित्य भूम्यां पातियत्वा फालियत्वा कच्छपं न्यहारीत् । शतपत्रोऽपि वृक्षात् अवातरीत् । बोधिसत्त्वः द्वाभ्यामपि अववादं ददानः 'अहं युवां निःशृत्य जीवितं अल्प्से युवाभ्यामपि सहायस्य कर्तव्यं मम कृतम् । इदानीं छुव्धो आगत्य युवां ग्रहीयात् । तस्मात् सीम्य शतपत्र ! त्वमात्मनः पुत्रकान् ग्रहीत्वा अन्यत्र याहि । त्वं हि सीम्य कच्छप ! उदकं प्रविश्वं इत्याह । ते तथा अकार्षुः ।

ब

Ч

ग

4

ヌ

स

त

स

दं

वि

वः

मं

न

कच्छपो प्राविक्षत् वारि, कुरङ्गः प्राविक्षत् वनम् । शतपत्रो हुमाप्रात् दूरे पुत्रान् अपानैषीत् ॥

्छ ब्यः तत् स्थानं आगत्य किञ्चिद् अपसत्य छिन्न प्रसेवकं गृहीत्वा दौर्मनस्यप्राप्तः आत्मनो गेहमगमत्। तेऽपि त्रयः सहायाः याव्डजीवं विश्वासं अछित्वा यथाकर्म गताः।

[ शास्तेदं देशनमाहृत्य जातकं समवादीपत् । 'तदा छुव्धो देवद्त्तोऽभूत् । शतपत्रः शारीपुत्रः, कच्छपो मौद्गलायनः, कुरङ्गमृगः पुनरहमेव' इति ।] इति कुरङ्गमृगजातकःम् ।

# ( ६ ) यवशकुणजातकम्।

[ इदं शास्ता जैत्रवने विहरन् देवदत्तस्याकृतज्ञतःवमारभ्याऽचकथत् । विहरन् देवदत्तस्याकृतज्ञतःवमारभ्याऽचकथत् । विहरन् शास्ता न भिक्षवः ! देवदत्त इदानीमेव पूर्वमिष अकृतज्ञ एव'इत्युक्त्वाऽतीतमाहार्षीत्।

अतीते वाराणस्यां ब्रह्मदत्ते राज्यं कुर्वति बोधिसत्त्वो हिम-वत्प्रदेशे वृक्षकोष्ठकशकुनो भूत्वा न्यवृतत् । अथैकस्य सिंहस्य मांसं खादतः अस्थि गले अलगीत् । गलः उद्धमीत् । गोचरं ग्रहीतं न शक्नोति, खरा वेदना वर्तन्ते । अथ एनं स शकुनः गोचरप्रसूतो बन्धि। बोधिसत्तो नातिदृरे नाचासन्ने गच्छन्तो तं आदाय अरब्बं पाविसि । दूरं गतभावं जवा पदं बद्धोत्वा अब्बं नमगोन वातवेगेन गत्त्वा सिङ्गेन पसिटवकं डिक्खिपित्वा भूमियं पातेत्वा फालेत्वा कच्छपं नीहरि । सतपत्तोपि रुक्खा आतिरि । बोधिसत्तो दिन्निप् ओवादं ददमानो 'श्रहं तुम्हे निरसाय जीवितं लिभं, तुम्हेहिपि सहायस्स कत्त्ववं मण्हं कतं, इदानि लुदो आगन्त्वा तुम्हे गण्हेण्य । तस्मा सम्म ! सतपत्त, त्वं आतनो पुत्ताके गहेत्वा अब्बाह्य याहि । त्वं हि सम्म ! कच्छप उदकं पविसा'ति आह । ते तथा अकंसु ।

कच्छपो पाविसी वारिं, कुरुङ्गो पाविसी वन । सतपत्तो दुमगगम्हा दूरे पुत्ते अपानयोति ॥

वं

1

लुदो तं ठान त्र्यागन्त्वा कञ्चि त्रपिसत्वा छिन्नपिस्टबकं गहेत्वा दोमनस्सप्पत्तो त्रात्तनो गेह त्र्यगमासि। तेपि तयो सहाया यावजीवं विस्सास त्र्राछिन्दित्वा यथांकम्मं गता।

ि सत्था इमं देसनं आहरित्वा जातकं समोधानेसि । 'तदा छद्दो देवदत्तो अहोसि, सतपत्तो सारिपुत्तो, कच्छपो मोग्गलानो, कुरुङ्गमिगो पन अहमेवा'ति । ]

कुरुङ्गमिगजातकं।

#### ६-जवसकुण-जातकं

[ इदं सत्था जेतवने विहरन्तो देवदत्तस्य अकञ्जुतं आरब्ध कथेसि ।...सत्था 'न भिक्खवे । देवदत्तो इदानेव पुब्बेपि अकतञ्जू येवा'ति वत्वा अतीतं आहरि । ]

श्रुतीते बाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते बोधिसत्तो हिम-वन्तपदेसे रुक्छकोट्ठकसकुणो हुत्वा निब्बत्ति । अथेकस्स सीहस्स मंसं खादन्तस्स अट्टि गले लग्गि । गलो उद्धमायि, गोचरं गण्हितुं न सकोति, खरा वेदना वत्तान्ति । अथ्यनं सो सकुणो गोचरपसुतो दृष्ट्या शाखायां निलीनः 'किं ते सौम्य! दु:खम्?' इत्यप्राक्षीत्। स त-मर्थमाच्यस्यत्। 'अहं ते सौम्य! एतद् अस्थ अपनयेयम्। भयेन पुनः ते मुखं प्रवेष्टुं न विषहामि। खादेरिप मां' इति। 'मा मैषीः सौम्य! नाहं त्यां खादामि, जीवितं मे देहि' इति स साध्विति तं पार्क्वेन निपाद्य 'को जानाति किमप्येष करिष्यति' इति चिन्तियत्वा यथा मुखं पिद्धातुं न शक्नोति तथा तस्य अधरोष्ठे च उत्तरोष्ठे च दण्डकं स्थापियत्वा मुखं प्रविश्य अस्थिकोटिं तुण्डेन अपःहरीत्। अस्थ पतित्वा गतम्। स अस्थि पातियत्वा सिंहस्य मुखतो निष्कमन् दण्डकं तुण्डेन प्रहत्य पात्यन् निष्कम्य शाखाये न्यलेष्ट। सिंहो नीरोगो भूत्वा एकदिवसे चनमहिषं हत्वा खादति। शकुनो विमर्क्यामि एनं इति तस्य उपरिभागे शाखायां निलीय तेन सार्धे संछपन् प्रथमां गाथामाह—

अकार्ष ते कृत्यं यद् बलं अभृत्। मृगराज! नमो इत्यस्तु अपि किञ्चित् लमे॥ तत् श्रत्वा सिंहो द्वितीयां गाथामाह—-

मम लोहितभक्षस्य नित्यं रुद्राणि कुर्वतः । दन्तान्तरगतः सन् तद् बहु यत् जीवसि ॥ तत् श्रुत्वा शकुनः इतरे द्वे गाथे अभाषीष्ट—

> अकर्तज्ञं अकर्तारं कृतस्याप्रतिकारकम् । यरिमन् कृतज्ञता नास्ति निरथां तस्य सेवना ॥ यस्य सम्मुखचीर्णेन मित्रधमां न लभ्यते । अनुसूरं अनुक्रोज्ञं शनकैः तस्मात् अपक्रमेत् ॥

एवमुक्त्वा स शकुनो अपाकामीत्।

[ शास्तेदं देशनमाहृत्य जातकं समवादीधपत् । 'तदा सिंहो देवदत्तोऽभूते राकुनः पुनरहमेव' इति । ]

इति यवशकुनजातकम् ।

दिस्वा साखाय निलीनो 'किन्ते सम्म दुक्खित' पुच्छि । सो तं आर्थ श्राचिकिख । 'श्रहं ते सम्म एतं श्रिष्टं श्रपनेच्यं, भयेन पन ते मुखं पिवसितुं न विसहामि, खादेच्यासिपि मन्ति । 'मा भायि सम्म, नाहं तं खादामि, जीवितं मे देही'ति । सो 'साधू'ति तं परसेन निपजापेत्वा 'को जानाति किमेस करिस्सती'ति चिन्तेत्वा, यथा मुखं पिदहितुं न सक्कोति तथा तस्स श्रधरोष्टे च उत्तरोष्टे च दण्डकं ठपेत्वा मुखं पिवसित्वा, अद्विकोटिं तुण्डेन पहरि । श्रिष्टं पितत्वा गतं । सो श्रष्टं पातेत्वा सीहस्स मुखतो निक्खमन्तो दण्डकं तुण्डेन पहरित्वा पातेन्तो निक्खमित्वा साखग्गे निलीयि । सीहो नीरोगो हुत्वा एकदिवसं वनमिहसं विधत्वा खादति । सकुणो 'बीमंसिस्सामि नन्ति तस्स उपरिभागे साखाय निलीयित्वा तेन सिद्धं सञ्चपन्तो पठमं गाथमाह—

श्वकरम्हसे ते किचं यं वर्ल श्रहुवम्हसे। मिगराज! नमो त्यत्थु, श्रापि किञ्चि लभामसे॥

तं सुत्वा सीहो दुतियं गाथमाह—

मम लोहितभक्खरस , निचं लुहानि कुट्वतो । दन्तन्तरगतो सन्तो तं वहु यं हि जीवसीति ॥

तं सुत्वा सकुणो इतरा हे गाथा श्रभासि— अकतञ्जुं, श्रकतारं कतरस श्रप्पतिकारकं। यस्मि कतञ्जुता नित्थ, निरत्था तस्स सेवना॥ यस्स सम्मुखिचिएणेन मित्राधम्मो न लब्भित। अनुसुख्यं श्रमक्कोसं सिण्कं तम्हा श्रपक्कमें ति॥

एवं वत्वा सो सकुगो पकामि।

भूत्।

[ सत्था इमं देसनं आहरित्वा जातकं समोधानेसि । 'तदा सीहो देवदत्तो अहोसि । सकुनो पन अहमेवा'ति ]

जवसकुणजातकं ।

#### (१०) शशजातकम्।

[ इदं शास्ता जैत्रवने विहरन् सर्वपरिष्कारदानमारभ्याऽचकथत् । शास्ता भक्तकृच्छ्रावसाने अनुमोदनं कुर्वन् 'उपासकाः तस्य प्रीतिसौमनस्यं कर्तुं वर्तते इति । इदं हि दानं नाम पुराणकपण्डितानां वंशः । पुराणकपण्डिताः संप्राप्तयाचकेभ्यो जीवितं परित्यज्य आत्मनो मांसमप्यदुः' इति उक्तवा तेन याचितो ऽतीतमाहार्पात् ।

सद

बट्ट

संप अत

यो

पह

**羽** 

एव सर

रहि

धा

नि

बो

ন

सी

गा

दर

वर

सि

स

वा

उह

रि

ेवाराणस्यां ब्रह्मदत्ते राज्य कुर्वति बोधिसत्त्वः शरा-योन्यां निर्वृत्य अरण्ये वसति । तस्य पुनः अरण्यस्य एकतः पर्वतपादः, एकतो नदी, एकतः प्रत्यन्तग्रामकः। अपरेऽपि अस्य त्रयः सहायाः अभ्वन्-मर्कटः, श्रुगालः, उद्र इति । ते चत्वारोऽपि पण्डिताः एकतो वसन्तः आत्मनः गोचरस्थाने गोचरं गृहीत्वा सायाह्न-समये एकतः सन्निपतन्ति । शशपण्डितः 'दानं दातव्यं, शीलं रक्षितव्यं, उपवसथकर्म कर्तव्यं' इति त्रयेभ्यो जनेभ्य अववादवरीन धर्मे दिशति । ते तस्य अववादं सम्प्रतीष्य आत्मनः आत्मनः निवासगुरमं प्रविश्य वसन्ति । एवं काले गच्छति एकदिवसे बोधिसत्त्रः आकाशमवलोक्य चन्द्रं दृष्ट्वा 'श्वः उपवसथदिवसः' इति ज्ञात्वा इतरान् त्रीन् आह 'श्वः उपवसथः, यूयं त्रयोऽपि जनाः शीलं समादाय उपवस्थिका भवत । शीले प्रतिष्ठाय दत्तदानं महाफलं भवति । तस्मात् याचके सम्प्राते युष्माभिः खादितन्याहारतो द्त्वा खादेत' इति । ते 'साध्र' इति सम्प्रतीष्य आत्मनः वसनस्थानेषु उषित्वा पुनर्दिवसे तेषु उद्रः प्राप्त इव 'गोचरं पर्येष-यिष्यामि' इति निष्कम्य गङ्गातीरं गतः। अथैको बाडिशिकः सप्तरोहितमत्स्यान् उद्धृत्य वल्ल्या आतृत्य नीत्वा गङ्गातीरे वालुकया प्रतिच्छाद्य मत्स्यान् गृह्यन् अधोगङ्गायां अभ्रशत्। उद्रो मत्स्यगन्धं घात्वा वालुकां ब्यूह्य मत्स्यान् दृष्ट्वा निर्हृत्य 'अस्ति नु खलु एषां स्वामिकः' इति त्रिकृत्वः घोषयित्वा स्वामिकं

#### १०-ससजातकं।

[ इदं सत्था जेतवने विहरन्तो सञ्चपरिक्खारदानं आरब्भ कथेसि । " सत्था भत्तिकिच्चावसाने अनुमोदनं करोन्तो 'उपासका, तस्य पीतिसोमनस्सं कातुं बहुती'ति । इदं हि दानं नाम पुराणकपण्डितानं वंसो । पुराणकपण्डिता हि संपत्तयाचकानं जीवितं परिच्चिजित्वा अत्तनो मंसिम्प अदंस्' ति बत्वा तेन याचितो । अतीतं आहरि । ]

न

ir:

श्रतीतं बाराणसियं ब्रह्मद्तो रङ्जं कारेन्ते बोधिसत्तो सस-योनियं निव्वत्तित्वा अर्ञ्जे वसति। तस्स पन अर्ञ्जस्स एकतो पव्यतपादो, एकतो नदो, एकतो पच्चन्तगामको । अपरेपिस्स तयो सहाया श्रहेस-मक्टो, सिगालो, उहारेति । ते चत्तारोपि परिडता एकतो वसन्ता अत्तानो अत्तनो गोचरट्टाने गोचरं गहेत्वा, सायएह॰ समये एकतो सन्निपतन्ति । ससपिएडतो 'दान दातन्त्रं, सीलं रिक्खतब्वं उपोसथकम्मं कातब्व'न्ति तिएएां जनानं स्रोवादवसेन धम्मं देसेति । ते तस्स श्रोवाद सम्पर्टिच्छित्वा श्रत्तनो श्रतनो निवासगुम्बं पविसित्वा वसन्ति । एवं काले गच्छन्ते एकदिवसं बोधिसत्तो आकास ओलोकेत्वा चन्दे दिस्वा 'स्वे उपसथदिवसो'ति ञत्वा इतरे तयो आह 'स्वे उपोसथो । तुम्हे तयोपि जना सीलं समादियित्वा उपोक्षथिका होथ। सीले पतिष्ठाय दिन्नदानं गहफलं होति, तस्मा याचके सम्पत्ते तुम्हेहि खादितव्वाहारती दत्वा खादेयाथा'ति। ते 'साधू'ति सम्पटिच्छित्वा श्रतानो वसन्द्वानेसु वसित्वा पुनदिवसे तेसु उद्दो पातोव गोचरं परिये-सिस्सामी'ति निक्खमित्वा गङ्गातीर गतो। अथेको बाळिसिको सत्ता रोहितमच्छे उद्धरित्वा वल्लिया त्रावुणित्वा नेत्वां गङ्गातीरे वालिकाय पटिच्छादेत्वा मच्छे गएहन्तो अधो गङ्गं भस्सि। उदो मच्छगन्धं घायित्वा बालिक वियृहित्वा मच्छे दिस्वा नीह-रित्वा 'ऋत्थि नु खो इमेसं सामिको'ति तिक्खत्तुं घोसेत्वा सामिकं

अप

एव

नि

एत

कस

डिं

ऋ

पवि

खा

पन

ग्र

ति

सरि

तस

सो

पठ

कि

उप

आ

सर्व

अपश्यन् बल्लौ दष्ट्वा आत्मनो वसनगुल्मे स्थापयित्वा 'बेलाया-मेव खादिष्यामि' इति आत्मनः शीलं आवर्जयन् न्यपादि । शृगालोऽपि निष्क्रम्य गोचर पर्येषयन् एकस्य क्षेत्रगोपकस्य द्वी मांतरूहो एका गोधां एकं च दिधवारकं दृष्टा 'अस्ति नु खु एतस्य स्वामिकः' इति त्रिकृत्वः घोषियत्वा स्वामिकं अदृष्ट्वा द्धिवार-कस्य उद्ग्रहणरञ्जुकं ग्रीवायां प्रवेश्य मांसशूली च गोधां च मुखेन दृष्ट्वा नीत्वा आत्मनः वसनगुल्मे स्थापयित्वा 'वेलायामेव खादिष्यामि' इति आत्मनः शीलं आवर्जयन् न्यपादि। मर्कटोऽपि वनपण्डं प्रविस्य आम्रपिण्डीमाहृत्य वसनगुरुमे स्थापयित्वा 'वेळायामेव खादिष्यामि' इत्यात्मनः शीलमावर्जयन् न्यपादि। बोधिसस्यः पुनः 'बेलायामेव निष्क्रम्य दर्भतृणानि खादिष्यामि' इति आत्मनो गुल्मे एव निपन्नो अचिचिन्तत् । 'ममान्तिकं आगतानां याचकानां तृणानि दातुं न शक्यानि । तिलतण्डुलादयोऽपि मम न सन्ति । चेत् ममान्तिक याचकः आगमिष्यति आत्मनः शरीरमांसं दास्यामि' इति । तस्य शीलतेजसा शकस्य पाण्डुकम्बलशिलासनं उष्णाकारमदद्र्शत्। स आवर्ज्यमानः इदं कारणं दृष्ट्वा 'दादाराजं विमर्क्यामि' इति प्रथमं उद्रस्य वसनस्थानं गत्वा ब्राह्मणवेषेण अस्थात्। किमर्थे स्थितोऽसि' इति च उक्ते 'पिएडत ! चेत् किञ्चित् आहारं रुभेय उपवस्थिको भ्त्वा श्रमणधर्मे कुर्याम्' इति । स 'साधु दास्यामि ते आहारम्' इति तेन सार्खे संस्ळपन् प्रथमां गाथामाह—

> सत मे रोहिता मत्स्याः उदकात् स्थलमुद्धृताः। इदं ब्राह्मण ! मे अस्ति एतद् मुक्त्वा वने वस इति॥

ब्राह्मणो 'प्राप्त इव तावद् भवतु । पश्चात् ज्ञास्यामि' इति शृगालस्य अन्तिकं गतः । तैनापि 'किमर्थे स्थितोऽसि' इत्युक्ते तथैवाह । शृगालः 'साधु दास्यामि' इति तेन सार्धे संह्यन् द्वितीयां गाथामाह

अपस्सन्तो बल्लियं डसित्वा श्रत्तानो वसनगुम्वे ठपेत्वा 'वेलायं एव खादिस्सामो'ति श्रत्तनो सील श्रावजन्तो निपज्जि। सिगालोपि निक्खमित्वा गोचरं परियेसन्तो एकस्स खेत्तागोपकस्य कुटियं द्वे मंससूलानि, एक गोधं, एकञ्च दिधवारक दिस्वा 'ऋत्थि नु खो एतस्स सामिको'ति तिक्खत् घोसेत्वा सामिकं अदिस्वा दिधवार-- कस्स उग्गह ग्रारज्जुकं गीवाय पवेसेत्वा मंससूले च गोधक्र मुखेन डिसित्वा, नेत्वा अरानो सयनगुम्वे ठपेत्वा 'वेलायमेव खादिस्सामी'ति अत्ततो सील आवडजन्तो निपडिज । मऋटोपि वनसएड पविसित्वा अम्बर्पिएंड श्राहरित्वा वसनगुम्वे ठपेत्वा 'वेलायमेव खादिस्सामी'ति अत्रानो शीलं आवडनन्ता निपडिन । वोधिसत्तो पन 'वेलायमेव निक्खमित्वा दब्बतिणानि खादिस्सामी'ति अतानो गुम्बे येव निपन्नो चिन्तेसि 'सम सन्तिकं अग्गतानं याचकानं तिणानि दातु न सक्का, तिलतण्डुलादयोपि मय्हं नित्थ । सचे मे सन्तिकं याचको आगच्छिस्सति, अत्तानो सरीरमंसं द्स्सामीं ति। तस्स सीलतेजेन सकस्स पण्डुकम्बलिसलासनं उण्हाकारं दस्सेसि। सो आवजनमानो इमं कारण दिखा 'ससराजं वीमंसिस्सामी'ति पठम उद्दस्स वसन्द्वानं गन्त्वा त्राह्मण्वेसेन श्रद्धासि । 'त्राह्मण्, किमत्थं ठितोसी'ति च बुत्ते 'पिएडत, सचे किब्चि आहारं लभेय्य उपोसथिको हुत्वा समण्धममं करेय्यन्ति।' सो 'साधु, दस्सामि ते आहारिनत' तेन सिद्धं सल्लपन्तो पठमं गाथमाह—

> सत्ता मे रोहिता मच्छा उदका थलमुब्भता। इदं ब्राह्मण ! मे अ्रित्थ, एतं भुत्वा वने वसा'ति॥

त्राह्मणो 'पातोव ताव' होतु, पच्छा जानिस्सामी'ति सिगालस्स सन्तिकं गतो । तेनापि 'क्षिमत्थं ठितोसी'ति वुत्ते तथेवाह । सिगालो 'साधु दस्सामी'ति तेन सिद्धं सल्लपन्तो दुतियं गाथमाह- दूष्यं मे क्षेत्र ग्रालस्य रात्रिभक्तं अपाभृतम् ।

मांसञ्जी च द्वौ गोधा एकं च द्धिवारकम् ॥

इदं ब्राह्मण ! मे अस्ति एतद् भुक्त्वा वने वसं इति ।

ब्राह्मणः 'प्राप्त इव तावद् भवतु, पश्चात् ज्ञास्यामि' इति मर्कटस्य

अन्तिकं गतः । तेनापि, 'किमर्थे स्थितोऽसि' इति उक्ते तथैवाह ।

मर्कटः 'साधु दास्यामि' इति ते साधे संह्यपन् तृतीयां गाथामाह—

'आम्रपकोदकं शोतं शितच्छायं मनोरमम् ।

Æ

इदं ब्राह्मण! मे अस्ति एतद् मुक्त्वा वने वस' इति ॥
ब्राह्मण: 'प्राप्त इव तावद् भवतु, पश्चात् ज्ञास्यामि' इति शर्श्वपण्डितस्य अन्तिकं गतः । तेनापि 'किमर्थं स्थितोऽसि' इति उक्ते
तथेव आह । तत् श्रुत्वा बोधियत्वः सौमनस्यप्राप्तः 'ब्राह्मण! सुष्टु
त्वया कृतं आहारार्थाय ममान्तिकं आगच्छता । अच्याऽहं म्या
अदत्तपूर्वे दानं दास्यामि । त्वं पुनः शोल्वान् प्राणातिपातं न करिप्यति । गच्छ तात! दारूणि संकृष्य अङ्गारान् कृत्वा मम
आरोचय । अहं आत्मानं परित्यज्य अङ्गारामें पतिष्यामि ।
मम शरीरे पक्वे त्वं मांसं खादित्वा श्रवणधमें कुर्याः' इति तेन
सार्धे संकृपन् चतुर्थीं गाथामाह—

न शशस्य तिलाः सन्ति न मुद्राः नापि तग्डुलाः । अनेन अग्निना पक्वं मां भुक्त्वां वने वसं इति ॥ शक्तः तस्य कथां श्रुत्वा आत्मनः अनुभावेन एकं अङ्गारगशिं मापियत्वा बोधिसत्त्वस्य आरूरुचत् । स दभैतृणशयनतः उत्थाय तत्र गत्वा 'चेन् मे लोमान्तरेषु प्राणकाः सन्ति ते मा मृपत' इति उक्त्वा त्रिकृत्वः शरीरं विधूय स्वक्रशरीरं दानमुखे दत्वा लेधित्वा पद्मपुञ्जो राजहंस इव प्रमुदितचित्तः अङ्गारगशौ अपसत् । स पुनः अग्नः बोधिसत्त्वस्य शरीरे रोमकृपमात्रमि उष्णं कर्तुं नाशकत् । हिमगर्भे प्रविष्ठ इव अभूत् । अथ शक्रमामन्त्र्य 'ब्राह्मण !

'दुस्सं मे खेरापालस्स रिताभर्ता अपाभते। मंससूला च द्वे गोधा एकब्च दिधवारकं॥ इदं ब्राह्मण मे ऋथि, एत भुत्वा वने वसा'ति।

त्राह्मणो 'पातोव ताव, होतु, पच्छा जानिस्सामी'ति मकटस्स सन्तिकं गतो। तेनापि 'किमत्थं ठितोसी'ति वुत्ते तथेवाह। मकटो 'साधु दस्सामी'ति तेन सिद्धं सल्लपन्तो तितयं गाथमाह-'अम्बपकोदकं सीतं सीतच्छायं मनोरमं।

इदं त्राह्मण् मे ऋत्थि, एतं भुत्वा वने वसा'ति॥

त्राह्मणो 'पातोव ताव, होतु पच्छा जानिस्सामी'ति ससपण्डितस्स सन्तिकं गतो। तेनापि 'दिमत्थं ठितोसी'ति वुत्ते
तथेवाह। तं सुत्वा बोधिसत्तो सोमनस्सप्पत्तो 'त्राह्मण्, सुट् ठु
ते कतं आहारत्थाय मम सन्तिकं आगच्छन्तेन, अज्ञाहं मया
अदित्रपुट्वं दानं दस्सामि। त्वं पन सीलवा पाणातिपातं न करिस्मिस। गच्छ तात, दास्ति सङ्कृद्धिता अङ्गारे कत्वा मय्हं
आरोचेहि। अह अत्तानं परिचित्तित्वा अङ्गारग्वमे पतिस्सामि।
मम सरीरे पक्षे त्वं मंसं खादित्वा समण्धम्मं करेय्यासी'ति तेन
सद्धि सङ्गपन्तो चतुत्थं गाथमाह—

'न ससस्स तिला ऋत्थि न मुग्गा नापि तर्खुला। इमिना ऋग्गिना पक्कं समं भुत्वा वने वसा'ति॥

सको तस्स कथं मुत्वा अत्तानो आनुभावेन एकं अङ्गाररासिं मापेत्वा बोधिसत्तस्स आरोचेसि। सो दृद्यतिणसयनतो उद्घाय तत्थ गन्त्वा 'सचे मे लोमन्तरेसु पाणका अत्थि ते मा मिरिसू'ति वत्वा तिक्खत्तुं सरीरं विधूनित्वा सकसरोरं दानमुखे दत्वा लंघित्वा पदुमपुखे राजहंसो विय पमुदितचित्तो अङ्गाररासिन्हि पति। सो पन अग्गि बोधिसत्तास्स सरीरे लोमकूपमत्तान्प उण्ह कातुं नासिक्ख, हिमग्राच्मं पविद्वो विय अहोसि। अथ सक्षं आमन्तेत्वा 'त्राह्मण,

7

4

F

f

习

स

प

ョ

9

ग

क

**'**त

37

f

पु

वा

अ

प

ए

ने

त्वया कृतोऽग्निः अतिश्वीतलः । मम शरीरे रोमकृपमात्रमपि उणं कर्तुं न शक्नोति । किं नाम एतत्' इति आह । 'पण्डित ! नाहं ब्राह्मणः शकः अहमिरम । तव विमशंनार्थाय आगतः' इति । 'शकः ! त्वं तावत् तिष्ठ । सकलोऽपि चेल्लोकसित्रवासः मां दानेन विमृशेत् , नैव मे अदातुकामतां पश्येत्' इति बोधिसच्वः सिंहनादं अनदीत् । अथैनं शकः 'शशपण्डित ! तव गुणः सकलकरपं प्रकटो भवतु' इति पर्वतं पीडियत्वा पर्वतरसमादाय चन्द्रमण्डले शशालक्षणं आलिख्य बोधिसच्वं आमन्त्रय तिस्मन् वनषण्डे तिस्मन्नेव वनगुल्मे तरुणदर्भेतृणपृष्ठे निपाय आत्मनो देवस्थानमेव गतः । तेऽपि चत्वारः पण्डिताः सम्मोदमानाः शील पूर्यात्वा उपवसयकर्म कृत्वा यथाकर्म गताः ।

[ शास्तेदं देशनमाहत्य सत्यानि प्रकाश्य जातकं समवादीधपत्। 'तदा उद्र आनन्दोऽभृत् , श्रुगालो मौद्गलायनः, मर्कटः शारीपुत्रः, शशपण्डितो ऽहमेव'इति । ]

#### इति शशजातकम्।

(११) मृतकभक्त-जातकम्।

[इटं शास्ता जैत्रवने विहरन् मृतकभक्तमारभ्याऽचकथत्।.....शास्ता<sup>(न)</sup> भिक्षवः! मृतकभक्तं दास्यामः' इति कृतेऽपि प्राणातिपाते काचिद् वृद्धि नामाऽस्ति। पूर्वे पण्डिता आकाशे निषय धर्मं दिष्ट्वा अत्राऽऽदीनवं कथियत्वा सकलजम्बूद्धीप व्यक्तिकैः एतत् कर्माजीहपन्। इदानीं पुनः भवसंक्षेपगतत्वात् पुनः प्रादुर्भृतम्' इत्युः क्त्याऽतीतमाहार्षात्।]

अतीते वाराणस्यां ब्रह्मदत्ते राज्यं कुर्वति एकः त्रयाणां वेदानां पारगः दिशाप्रामुख्यः आचार्यः ब्राह्मणः 'मृतकभक्तं दास्यामि' इति एकं एणकं ब्राह्मित्वा अन्तेवासिकान् आह 'ताताः। इमं एणकं नदी नीत्वा सापयित्वा कण्ठे मालां परिक्षिण्य पञ्चाङ्गुलिकं दत्वा मण्डियत्वा

तया कतो अगि अतिसीतलो, मम सरोरे लोमकृपमत्ताम्प उएहं कातुं न सक्कोति। किं नामेतिन्त आह्। 'पिएडत, नाहं ब्राह्मणो सक्को अहमिस्म, तय वीमंसनत्थाय आगतो'ति। 'सक्क! त्वं ताय तिह, सकलोपि चे लोकसिन्नवासो म दानेन वीमंसेच्य, नेव मे अदातुकामत परसेच्या'ति वोधिसत्तो सीहनाद निद्। अथ न सक्को 'ससपिएडत, तय गुणो सक्लकप्पं पाकटो होतू'ति पच्चत पीळेत्वा पच्चतरसं आदाय चन्दमण्डले ससलक्खणं आलिखित्वा बोधिसत्तं आमन्तेत्वा तिम वनसण्डे तिसम येव वनगुम्वे तरुणद्व्यतिग्रिष्टे निपज्ञापत्वा अत्ता। देवहानमेव गतो। तेपि चत्तारो पिएडता सम्मोदमाना सील पूरेत्वा द्योसथक्मम कत्वा यथाकम्म गता।

7

त्।

रा'न

त।

रीप-

लु

[ सत्था इमं देसनं आहरित्वा सचानि पकासेत्वा जातकं समोधानेसि। 'तदा उद्दो आनन्दो अहोसि, सिगालो मोग्गलानो, मकटो सारिपुत्तो, ससपण्डितो अहं एवा'ति।]

ससजातकं ।

#### ११. मतकभत्तजातकं।

[इदं सत्था जेतवने विहरन्तो मतकभत्तमारव्भ कथेसि। .....सत्था 'न भिक्खवे, मतकभत्तं दस्सामीति कतेपि पाणातिपाते काचि वड्डि नाम अत्थि। पुब्वे पण्डिता आकासे निसज्ज धम्मं देसेत्वा एत्थ आदीनवं कथेत्वा सकलजम्बुदीप-वासिकं एतं कम्मं जहापेसुं। इदानि पन भवसंखेपगतत्ता पुन पातुभूतिन्त वत्वा अतीतं आहरि।

त्रतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते एको तिएणं वेदानं पारगृ दिसापामोक्खो आचरियो ब्राह्मणो 'मतकभत्तं दस्सामी'ति एकं एळकं गाहापेत्वा अन्तेवासिके आह 'ताता, इमं एळकं निर्दे नेत्वा नहापेत्वा कएठे मालं परिक्खिपत्वा पश्चङ्गिलकं दत्वा मण्डेत्वा

4

5

Ŧ

उ

í,

ह

रि

羽

**'**a

ज

पुर

एव नू

ठि

₹स 'ऋ

पत

आ

का

'ना

सर

गहे

तव

मुरि

आनयेत, इति । ते साध्यिति प्रतिश्रुत्य तमादाय नदीं गला स्नापियत्वा, मराडियत्वा नदीतीरे अतिष्ठिपन् । स एणकः आत्मनः पूर्वकर्म दृष्ट्वा 'एवंरूपात् नाम दुःखात् अद्य मोक्ष्ये' इति सौमनस्य-जातो घटं भिन्दन्निय महाहसितं हसित्या पुनः 'अयं ब्राह्मणो मां घातियत्वा मया लब्धं दुःखं लप्स्यते' इति ब्राह्मणे कारुएयं उत्पाद्य महता शब्देन प्रारोदीत् । अथ एनं ते माणवकाः अप्राक्षः 'सौम्य एणक! त्वं महाशब्देन अहासीश्चेव अरोदीश्च। केन नु कारणेन अहासीः, केन कारणेन अरोदीः'इति।'यूयं मां इमं कारणं आत्मनः आचा र्यस्य अन्तिके पृच्छेत' इति । ते तमादाय गत्वेदं कारणं आचार्याय आरूरुचन्त । आचार्यस्तेषां वचनं श्रत्वा एणकमप्राक्षीत् 'करमात् त्वं एणक! अहासीः करमादरोदीः' इति । एणक आत्मनः कृतं कर्म. जातिस्मरज्ञानेनानुश्रित्य ब्राह्मणायाचकथत् । 'अहं ब्राह्मण ! पूर्व त्वादश इव मन्त्राध्यापक ब्राह्मणो भूत्वा 'मृतक भक्तं दास्यामि' इति एणकं मारियत्वा अदाम् । सोऽहं एकस्य एणकस्य चातितत्वात् एकेन 🦠 ऊनेषु पञ्चमु आत्मभावशतेषु शीर्षच्छेदं प्रापम् । अयं मे कोट्यां स्थितः पञ्चराततमः आत्मभावः। सोऽहं अद्य एवं रूपाद् दुःखात् मोध्ये इति सौमनस्यजातः अनेन कारणेन अहासिषम्'। स्ट्न् पुनः 'अहं तावदेकमेणकं मारियत्वा पञ्चजातिशतानि शीर्षच्छेददुःखं प्राप्य अद्य तस्मात् दुःखात् मोक्ष्ये। अयं पुनः ब्राह्मणो मां मारिवरवा अहमिव पञ्च जातिशतानि शीर्षच्छेद्दुःखं रूप्स्यते इति त्विय कारुण्येन अरोदिपम्' इति। 'एणक! मा भेषीः, नाहं त्वां मारियण्यामि'इति ब्राह्मण ! किं वदिस त्विय मारयित अपि अमारयित अपि न शक्यः अय मया मरणात् मोचियतुम्' इति । 'एणक मा भैषीः अहं ते आरक्षं ग्रहीत्वा त्वया सार्धमेव विचरिष्यामि' इति । 'ब्राह्मण, अप्रमतकः तवारक्षः मया कृतपापं पुनः महद् बलवत्' इति । ब्राह्मणः एणकं मुक्त्वा 'इमं एणकं कस्यिचदिष मारियतुं न दास्यामः, इति अन्ते-

11

1:

यं

न .

गं .

त् .

ते

न

गं.

4

Ì

त्रानेथा'ति । ते 'साधू'ति पटिसुणित्वा तं त्रादाय निदं गन्त्वा नहापेत्वा मरहेत्वा नदीतीरे ठपेसुं। सी एळको ऋत्तानो पुट्वकम्मं दिस्वा 'एवरूपा नाम दुक्खा अन्त मुचिस्सामी'ति सोमनस्स-जातो घटं भिन्द्न्तो विय महाहसितं हसित्वा, पुन 'अयं त्राह्मणो मं घातेत्वा मया लद्धं दुक्खं लिभस्सती'ति त्राह्मणे कारुञ्जं उपादेत्वा महन्तेन सह न परोदि । अधं नं ते माण्यका पुच्छिस 'सम्म एलक, त्वां महासद्देन हिस चेव रोदि च, केन नु कारगोन हिस केन कारणेन रोदींति। 'तुम्हे मं इमं कारणं अतानो आच-रियस्स सन्तिके पुच्छेय्याथा'ति । ते तं आदाय गन्त्वा इदं कार्गां त्राचंरियस्स त्रारोचेसुं। श्राचरियो तेसं वचनं सुत्वा एळकं पुच्छि 'कस्मा त्वां एळक इसि, कस्मा रोदी'ति । एळको अत्तना कतकम्मं जातिस्सरञाणेन अनुस्सरित्वा त्राह्मणस्स कथेसि 'अहं त्राह्मण! पुटवे तादिसो व मन्तज्भायकत्राह्मणो हुत्वा 'मतकभत्तं दस्सामी'ति एळकं मारेत्वा श्रदासिं। स्वाहं एकस्स एळकस्स घातितत्ता एके-न्नेसु पञ्चसु अत्भावसतेसु सीसच्छेदं पापुणि । अयं मे कोटियं ठितो पञ्चसतिमो अत्तभावो। स्वाहं 'अन्त एवरूपा दुक्खा मुचि-स्सामी'ति सोमनस्यजातो इमिना कारणेन हसिं।' रोदन्तो पन 'श्रहं ताव एकं एळकं मारेत्वा पञ्चजातिसतानि सीसच्छेददुक्खं पत्वा अन्ज तस्मा दुक्खा मुख्चिस्सामि, अयं पन बाह्यणो मं मारेत्वा श्रहं विय पञ्चजातिसतानि सीसच्छेददुक्खं लभिस्सती'ति तयि कारुञ्ञोन रोदिन्ति । 'एळक, मा भायि, नाहं तं मारेस्सामि' ति। 'ब्राह्मण्, किं वदेसि, तथि मारेन्तेपि श्रमारेन्तेपि न सका अज्ज मया मरणा मुच्चितुन्ति । 'एळक, मा भायि, ऋहं ते आरक्खं गहेत्वा तया सर्द्धि येव विचरिस्सामी'ति । 'त्राह्मण, अप्पमत्तको तव आरक्खो, मया कतपापं पन महन्तं वलवन्ति । ब्राह्मणो एळकं मुख्रित्वा 'इमं एळकं कस्सचिपि मारेतुं न दस्सामी'ति अन्ते-

व

प

ख

Ų

सं

F

फ

ध

ध

5

वासिकानादाय एणकेनैय सार्धे व्यचारीत् । एणको विस्षृष्टमात्र एवैकं पाषाणपृष्ठं निःश्वत्य जातगुल्मे ग्रीवां उत्किष्य पणीनि खादितुमारव्यः । तत्क्षणमेय तिस्मन् पाषाणपृष्ठे अश्चनिः पतितः । एकां पाषाणशकलिकां छित्या एणकस्य प्रसारितग्रीवायां पित्या शीर्षमन्छिदत् । महाजनः संन्यपतत् । तदा योधिसत्यः तिस्मन् स्थाने वृक्षदेवता भूत्या निर्वृक्षः । स पश्यतः एव तस्य महाजनस्य देवतानुभावेन आकाशे पर्यक्केन निषद्य 'इमानि सत्त्वानि एवं पापस्य फलं जानन्तः अप्येव नाम प्राणातिपातं न कुर्युः' इति मधुरेण स्वरेण धर्मः दिशन् इमां गाथामाह—

'एवं चेत् सत्वानि जानोयुः दुःखाय जातिसम्भवः । न प्राणी प्राणिनं हन्यात् प्राणघाती हि शोचिति' इति ॥ एवं महासत्त्वः निरयभयेन तर्ज्वित्वा धर्मे अदिक्षत् । मनुष्यास्तत् धर्मदेशनं श्रुत्वा निरयभयभीता प्राणातिपातात् व्यरंसिपुः । बोधिसस्बो-ऽपि धर्मे दिष्ट्रा महाजनं शीले प्रतिष्ठाप्य यथाकर्मे गतः । महा-जनोऽपि बोधिसत्त्वस्य अववादे स्थित्वा दानादीनि पुण्यानि कृत्वा देवनगरमपूपूर्यन् ।

[ शास्तेदं धर्मादेशनमाहृत्य अनुसन्धि घटयित्वा जातकं समवादीधपत् । अहं तिसमन् समये वृक्षदेवताऽभ्वम्' इति । ]

इति मृतकभक्तजातकम् ।

वासिके आदाय एळकेनेव सिद्धं विचिर । एळको विसहमतीव एकं पासाण्पिट्टं निस्साय जातगुम्बे गीवं उद्मिखपित्वा परणानि खादितु आरहो । तं खणं येव तिस्म पासाण्पिट्टे असिन पितता । एका पासाण्मकितका छिज्जित्वा एळकस्स पसारितगीवाय पितता सीसं छिन्दि । महाजनो सित्रपिति । तदा वोधिसत्तो तिस्म ठाने कम्खदेवता हुत्वा निव्यत्तो । सो पस्सन्तस्सेव तस्स महाजनस्स देवतानुमावेन आकासे पह्नंकेन निसीदित्वा 'इमे सत्ता एवं पापस्स फलं जानमाना अप्पेव नाम पाणाितपातं न करेय्युन्ति' मधुरेन सरेन धम्मं देसेन्तो इमं गाथमाह—

'एवं चे सत्ता जानेय्युं दुक्खाय जातिसम्भवो। न पाणो पाणिनं हञ्जे, पाणघाती हि सोचती'ति॥

्षवं महासत्तो निरयभयेन तज्ञेत्वा धम्मं देसेसि। मनुस्सा तं धम्मदेसनं सुत्वा निरयभयभीता पाणातिपाता विरमिंसु। बोधिसत्तोपि धम्मं देसेत्वा महाजनं सीले पितृहापेत्वा यथाकम्मं गतो। महाजनोपि बोधिसत्तास्स स्रोवादे ठत्वा दानादीनि पुञ्चानि कत्वा देवनगरं पूरेसि।

[सत्था इमं घम्मदेसनं आहरित्वा अनुसन्धि घटेत्वा जातकं समोधानेसि। 'अहं तेन समयेन रुक्खदेवता अहोसिन्ति'।]

मतकभत्तजातकं।

## (१२) बावेरु-जातकम्।

[इदं शास्ता जैत्रवने विहरन् हतलब्धसत्कारान् तैर्थिकान् आरम्याऽचकथत्। शास्ताः 'न भिक्षवः! इदानीमेव, पूर्वमिप यावद् गुणवन्तो नोत्पद्यन्ते तावन् निर्गुण लाभाग्रयशोऽग्रप्राप्ता अभूवन्। गुणवत्सु पुनरुत्पन्नेषु निर्गुणहतलब्धसत्कारा जाताः' इत्युक्त्वाऽतीतमाहार्षीत्।]

सर

ला

ति

नि

Ų:

त

₹

गर

पस

ऋ

'ते

एस

ग

म

羽

यर

यः

पेत

ठ

द्

1

अतीते वाराणस्यां ब्रह्मदत्ते राज्यं कुर्वति बोधिसत्त्वो मयूरयोन्यां निर्वात्य बुद्धिमन्वेत्य सौभाग्यप्राप्तः अरएये व्यचारीत् । तदा एकत्वे वणिजो दिशाकाकं गृहीत्वा नाव्या बावेरराष्ट्रमगमन्। तिसमन् किल काले बावेरराष्ट्रे शकुना नाम न सन्ति । आगतागताः राष्ट्रवासिनस्तं कूनाग्रे निषणां दृष्ट्वा 'पश्यतास्य छवियणें गलपर्यवसानं मुखतुण्डकं मणिगुलसहरो अक्षिणीं इति काकमेव प्रशस्य ते वणिजः अवोचन् । 'इमं आर्यः शकुनं अस्मभ्यं ददातु । अस्माकं हि अनेनार्थः । यूर्य आत्मनो राष्ट्रे अन्यं लप्स्यध्वे' इति । 'तेन हि मूलेन गृह्णीत' इति। 'कार्पापणेन नो दत्त'। 'न द्दाः' इति। आनुपूर्व्येण वर्धियत्वा 'शतैन दत्त' इत्युक्ते 'अस्माकं एव बहूपकार: । युष्माभिः पुनः सार्घ मैत्री भवतु इति कार्पापणशतं ग्रहीत्वा अटुः । ते तं ग्रहीत्वा सुवर्णपञ्जरे प्रक्षिप्य नानाप्रकारेण मत्स्यमांसेन चैव फलाफलेन च प्रत्यग्रहीषु:। अन्येषां राकुनानां अविद्यमानस्थाने दशभिः असद्धर्मेः समान्दागतः काकः लामाग्र-यशोप्रप्रातो अभृत् । पुनर्वारं ते वणिजः एकं मयूरराजं गृहीत्वा यथा अक्षरशब्देन वाश्यते, पाणिप्रहारशब्देन नृत्यति एवं शिक्ष-यित्वा वावेरराष्ट्रमगमन्। स महाजने सन्निपतिते नाव्या धुरि स्थित्वा पक्षौ विधूय मधुरस्वरं निस्सार्य अनर्तीत् । मनुष्याः तं दृष्ट्रा सौमनस्यजाताः 'एतमार्या सौभाग्यप्राप्तं अशिक्षितं शकुनराजं अस्माकं दत्तं इति अवोचन्त । अस्माभिः प्रथमं काकः आनीतः

#### १२. वावेरुजातकं।

[ इदं सत्था जेतवने विहरन्तो हतलाभसकारे तित्थिये आरब्भ कथेसि । ... सत्था....न भिक्खवे इदानेव पुब्वेपि याव गुणवन्ता न उपजन्ति ताव निग्गुणा लाभगायसग्गप्पत्ता अहेसुं । गुणवन्तेसु पन उप्पन्नेसु निग्गुणहतलाभसकारा जाता' ति वत्वा अतीर्त आहरि । ]

अतीते बाराणिसयं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते बोधिसत्तो मोरयोनियं निव्वत्तित्वा बुद्धि अन्वाय सोभगापत्तो अरब्बे विचरि । तदा एकच्चे वाणिजा (दिसाकाकं गहेत्वा नावाय बावेहरहं अगमंसु। तस्मि किर काले बावेरुरहे सकुणा नाम नित्थ। आगतागता रहवासिनो तं कूपग्गे निसिन्नं दिस्वा 'पस्सिथ्यमस्स छविवएणं, गलपरियोसानं मुखतुण्डकं मणि्गुळसदिसानि अक्खीनी'ति काकमेव पसंसित्वा ते वाणिजके आहंसु 'इमं अय्यो सकुणं अम्हाकं देथ। अम्हाकं हि इमिना अत्थो, तुम्हे अतनो रट्ठे अञ्ज लिभस्सथा'ति। 'तेन हि मूलेन गण्हथा'ति । 'कहापणेन नो देथा'ति । 'न देमा'ति। अनुपुटवेन वड्हेत्वा 'सतेन देथा'ति वुत्ते 'अम्हाकं एस बहूपकारो, तुम्हेहि पन सिंद्धं मेती होत्'ित कहापणसतं गहेत्वा अदंसु । ते तं गहेत्वा सुवरणपञ्जरे पिक्खिपित्वा नानप्पकारेन मच्छमसेन चेव फलाफलेन च पटिजिंगिसु। अञ्जेसं सकुणानं अविज्ञमानट्टाने दसिंह असद्धम्मेहि समन्नागतो काको लाभग्ग-यसगापत्तो त्रहोसि । पुनवारे ते वाणिजा एकं मयूरराजानं गहेत्वा यथा अच्छरासद्देन वस्सति पाणिष्पहारसद्देन नचति एवं सिक्खा-पेत्वा, बावेरुरहं अगमंसु। सो महाजने सन्निपतिते नावाय धुरे ठत्वा पक्रखे विधूनित्वा मधुरस्सरं निच्छारेत्वा निच्च। मनुस्सा तं दिस्वा सोमनस्सजाता 'एतं श्रय्या सोभगगपत्तं सुसिक्खितं सकुण-राजानं अम्हाकं देथा'ति आहंसु। 'अम्हेहि पठम काको आनीतो,

तमग्रहीष्ट । इदानीमेतं मयूरराजं आनैषिष्म, एतमि याचथ । युष्माकं राष्ट्रे शकुनं नाम ग्रहीत्वा आगन्तुं न शक्यं' इति । 'भवतु आर्यः आत्मनो राष्ट्रे अन्यं लप्स्यते ! इमं नो ददातु' इति मूलं वर्धियत्वा सहस्रोण अप्रहीपुः । अथैनं सतरत्नविचित्रे पिक्करे स्थापियत्वा मत्स्यमांसफलाफलैः चैव मधुलाजशर्करापानकादिभिश्च प्रत्य-प्रहीपुः । मयूरराजः लामग्रयशोग्रग्नातः जातः । तस्यागतकालतः प्रस्थाय काकस्य लामसत्कारो पर्यहायि । कश्चिदेनं अवलोकियतुमिष् नैच्छत् । काकः खादनीय-भोजनीयं अलभमानः काका इति वाश्यमानो गत्वा उत्कारम्मौ अवातरीत् ।

अदर्शनेन मयूरस्य शिखिणो मञ्जुभाषिणः। काकं तत्र अपूपुजन् मांसेन च फलेन च ॥
यदा च स्वरसम्पन्नः मयूरो बावेरुमागमत्।
अथ लामश्च सत्कारो वायसस्य अहायि॥
यावन् नोःपद्यते बुद्धो धर्मराजः प्रभाकरः।
सावत् अन्ये अपूज्यन्त पृथुश्रमणब्राह्मणाः॥
यदा च स्वरसम्पन्नो बुद्धो धममादेक्षत्।
अथ लामश्च सत्कारः तैर्थिकानां अहायि॥

[ इमाश्चतस्रः गाथा भाषित्वा जातकं समवादीधपत् । 'तदा काको निग्रन्थो नाथपुत्रोऽभृत् । मयूरराजोऽहमेव' इति । ]

इति बावेरजातकम् ।

तं गिष्हत्थ, इदानि एतं मोरराजानं आनियम्ह, एतिन्प याचथ, तुम्हाकं रहे सकुणं नाम गहत्वा आगन्तु न सक्का'ति। 'होतु अय्यो, अत्तानो रट्ठे अञ्च लिभस्सथ, इमं नो देथा'ति मूलं वड्देत्वा सहस्सेन गिष्हसु। अथ नं सत्तरतनिविचित्ते पञ्जरे ठपेत्वा मच्छमसफलाफलेहि चेव मधुलाजसक्खरापानकादीहि च पिट-जिंगसु। मयूरराजा लाभगगयसग्गप्पत्तो जातो। तस्सागतकालतो पहाय कावस्स लाभसक्कारो पिरहाथि, कोचि नं श्रोलोकेतुन्पि न इच्छि। काको खादनियं-भोजनियं अलभमानो 'काका'ति वस्सन्तो गन्त्वा उक्कारभूमियं अतिरि।

श्रद्रसमेन मोरस्स सिखिनो मञ्जुभाणिनो।
काक तत्थ श्रपूजेसुं मंसेन च फलेन च।।१॥
यदा च सरसम्पन्नो मोरो वावेरमागमा।
श्रथ लाभो च सक्कारो वायसस्स श्रहायथ।।२॥
याव नुष्पञ्जित बुद्धो धम्मराजा पभङ्करो।
ताव श्रञ्जो श्रपूजेसु पुथू समणत्राह्मणे।।३॥
यदा च सरसम्पन्नो बुद्धो धम्मं श्रदेसिय।
श्रथ लाभो च सक्कारो तित्थियानं श्रहायथा'ति।।४॥

[ इमा चतस्सो गाथा भासित्वा जातकं समोधानेसि । तदा 'क को निगरठो नाथपुत्तो ब्रहोसि, मोरराजा ब्रहमेवा'ति । ]

बावेरुजातकं ।

थो

#### (१३) बलाहाश्वजातकम्।

[ इदं शास्ता जैत्रवने विहरन् एकमुरकिएठतिभक्षुमारभ्याऽचकथत् । स हि भिक्षः शास्ता 'सत्यं किल त्वं भिचो ! उत्किएठतः' पृष्टः 'सत्यं' इत्युक्त्वा 'किंकार णात्' इत्युक्ते 'एकं ग्रलंकृतमातृग्रामं दृष्टा किलेपा वासना' इत्याह । ग्रथेनं शास्ता 'स्त्रियो नामैता भिचो ! "पुरुषान् प्रलोभ्य "यचिएय इत्युक्ते । पूर्वमिषि हि यचिएयो "विश्वः उपलोभ्य पुनः "ग्रन्यान् पुरुषान् दृष्ट्वा ते सर्वेऽिष जीवितच्यं प्रापरय अलादिषुः' इत्युक्त्वा ग्रतीतमाहार्षीत् । ]

क

स

पुर

सर

तर

परि

अं

सं

सुः

या

ऋ

वि

अ 'ि

सा

मर इति

गां

परि

पर

अ

अतीते ताम्रपर्णोद्वीपे श्रीशवस्तु नाम यक्षनगरमभूत्। तत्र यक्षिएयः अवासिषुः। ताः भिन्ननावामागतकाले अलंकृत-प्रतियतिताः खादनीयं भोजनीयं प्राहयित्वा दासीगणपरिवृता दारकान् अङ्केनादाय वणिजः उपसंक्रमन्ति । तेषां 'मनुष्यवासं आगताः स्म' इति सञ्जाननार्थं तत्र तत्र कृषिगोरक्ष्यादीनि कुर्वतो मनुष्यान् गोगणान् सुनखान् इत्येवमादीनि दर्शयन्ति । वणिजामन्तिकं गत्वा 'इमां यवागूं पित्रथ, भक्तं भुङ्क्षध्वं, खादनीयं खाद्यं इति वदन्ति । वणिजः अजाननः ताभिर्दतं परिभुञ्जते । अथ तेषां स्वादित्वा भुङ्कत्वा विश्रामितकाले प्रतिसंस्तारं कुर्वन्ति। 'यूयं कुत्र वासिकाः, कुतः आगताः, कुत्र गमिष्यथ, केन कर्मणा इहाऽऽगताः स्थ' इति प्रच्छन्ति । 'भिन्नन।वा भूत्वा इहागताः स्म' इत्युक्ते च 'साधु आर्याः ! अस्माकमपि स्वामिकानां नावमभिरुह्य गतानां त्रीणि संवत्सराणि अति-क्रान्तानि । ते मृताः भविष्यन्ति । यूयमपि वणिजः वयं युष्माकं पादपरिचारिका भविष्यामः' इत्युक्त्वा तान् वणिजः स्त्रीकृतहावभावविलासेः प्रलोभ्य यक्षनगरं नीत्वा, चेत् प्रथमः गृहीताः मनुष्याः सन्ति, तान् देवशृङ्खलिकया बध्वा कारणगृहे प्रक्षिपन्ति । आत्मनः वसनस्थाने भिन्ननौमनुष्यान् अलभमानाः पुनः परतः कल्याणी अवरतः नागद्वीपिमिति एवं समुद्रतीरं अनुविचरन्ति । इयं तासां धर्म्यता । अथैकदिवसे पञ्चशतं भिन्ननावो वणिजः तासां

#### १३. वलाहस्सजातकं

[इदं सत्था जेतवने विहरन्तो एकं उक्किण्ठितभिक्खं श्रारव्भ कथेसि । सो हि भिक्खं सत्थारा सचं किर त्वं भिक्खं ! उक्किण्ठितो पुटो 'सचन्ति वत्वा किं कारणा'ति वुने 'एकं श्रलंकतमातुगामं दिस्वा किलेसवासेना'ति श्राह । अथानं सत्था 'इत्थियो नामेता भिक्खं ! "पुरिसे पत्नोभित्वा "यिक्खिनयोति वुचन्ति । पुट्वेपि हि यिक्खिनियो तवाणिजके उपलोभेत्वा "पुन श्रव्ये पुरिसे दिस्वा ते सहवेपि जीवितक्खयं पापेत्वा "खादिंस्'ति वत्वा श्रतीतं श्राहरि । ]

Ţ-

ता

यं 🎚

त्रतीते तम्बपिएणदीपे सिरीसवृत्युं नाम यक्खनगरं ऋहोसि। तत्थ यक्खिनियो वसिंसु। ता भिन्ननावानं आगतकाले अलंकत-पटियुक्त खादनियं भोजनियं गाहापेत्वा दासिगण्परिवृत्ता दारके श्रंकेनादाय वाणिजे उपसंकमन्ति । तेसं 'मनुस्सवासं त्रागतम्हा'ति सञ्जाननत्थं तत्थ तत्थ किसगोरक्खादीनि करोन्ते मनुस्से गोगएं। सुनखेति एवमादीनि दुस्सेन्ति । वाणिजानं सन्तिकं गन्त्वा 'इमं यागुं पिबथ, भत्तं भुञ्जथ, खादनियं खादथा'ति वदन्ति। वाणिजा श्रजानन्ता ताहि दिन्नं परिभुञ्जन्ति। श्रथ तेसं खादित्वा भुञ्जित्वा विस्समितकाले पटिसन्थार करोन्ति । 'तुम्हे कत्थवासिका, कुतो श्रागता, कह गच्छिरसथ, केन कम्मेन इधागतत्था'ति पुच्छन्ति। 'भिन्ननावा हुत्वा इधागतम्हा'ति वुत्तो च 'साधु अय्या, अम्हाकस्पि सामिकान नावं त्रभिरूहित्वा गतानं तीिण संवच्छर।नि त्र्यति-कन्तानि, ते मता भविरसंति, तुम्हेपि वाणिजा मयं तुम्हाकं पाद्परिचारिका भविस्सामा'ति वत्वा ते वाणिजे इत्थिकुत्तहावभावविलासेहि पलोभेत्वा यक्खनगरं नेत्वा, सचे पठम-गहिता मनुस्सा ऋत्थि ते देवसखिलकाय बन्धित्वा कारणघरे पक्लिपन्ति । अत्तनो वसनद्वाने भिन्ननावमनुस्से श्रलभन्तियो पन परतो कल्याणि त्रोरतो नागदीपन्ति एवं समुद्तीरं त्रमुविचरन्ति । अयं तासं धम्मता । ऋथेकदिवसं पत्र्वसता मिन्ननावा वाणिजा तासं नगरसमीपे उद्तरीषु: । तास्तेषां अन्तिकं गत्वा प्रहोस्य यक्ष-नगरमानीय प्रथमगृहीतमन्ष्यान् देवशृङ्खलिकया बध्या कारण-गृहे प्रक्षिप्य ज्येष्ठयक्षिणी ज्येष्ठवणिजं शेषाः शेषान् इति ताः पञ्च-शतं यिचण्यः तान् पञ्चशतां वणिजः आत्मनः स्वामिकान् अकार्षः। अथ सा ज्येष्ठयक्षिणी रात्रिभागे वर्णिज निद्रां गते उत्थाय गत्वा कारण-गृहे मनुष्यान मारियत्वा मांसं खादित्वा आगच्छति । रोषाः अपि तथैव कुर्वन्ति । ज्येष्ठयक्षिण्याः मन्ष्यमांसं खादित्वा आगतकाले शरीरं शीतलं भवति । ज्येष्ठवणिजः परिगृह्णन् तस्या यक्षिणीभावं ज्ञात्वा 'इमाः पञ्चरातमपि यक्षिण्यो भविष्यन्ति । अस्माभिः पटायितुं वर्तते' इति । पुनर्दिवसे प्राप्त एव मुखधावनार्थाय गत्वा दोषवणिजः आरूरुचत । 'इमा यक्षिएयः, न मानुष्यः । अन्येषां भिन्ननावा-मागतकाले तान् स्वामिकान् कृत्वा अस्मान् खादिष्यन्ति । एत, वयं पलायामहें इति । तेषु अर्धनृतीयशतानि 'वयं एताः विहातुंन शक्यामः । यूयं गच्छत, वयं न पलायिष्यामहें इत्यवीचन । ज्येष्ठ-वणिक् आत्मनः वचनकरान् अर्धतृतीयशतानि गृहीत्वा ताभ्यो भीतः पलायिष्ट । तस्मिन् पुनः काले बोधिसस्वो बलाहाश्वयोन्यां न्यवृतत् । सर्वश्वेतः काकशीर्षः मुझकेशः ऋद्धिमान् विहायोगमः अभूत्। स हिमवतः आकारो उत्पत्य ताम्रपर्णिद्वीपं गत्वा तत्रं ताम्र-पर्णिसरिस पत्वले स्त्रयंजातशालि खादित्वा गच्छित । एवं गच्छन् एव 'जनपदं गन्तुकामाः सन्ति, जनपदं गन्तुकामाः सन्ति' इति। त्रिकृत्वः करुणया परिभावितं मानुषीवाचमभाषिष्ट । वचनं श्रुत्वा उपसंक्रःय अञ्जलिं प्रगृह्य 'स्वामिन् , वयं जनपदं गमिष्यामः' इत्यवोचन् । 'तेन हि मम पृष्ठमभिरोहत' इति । अथैके अभ्यरहन्, एके बालिंधं अप्रहीषुः, एके अङ्गलि प्रयह्म अस्थुरेव । बोधिसत्त्वः अञ्जलिं प्रयह्म स्थितान् सर्वानिप तान् अर्थतृतीयशतं विणजः आत्मनोऽनुभावेन जनपदः

नगरसमीपे उत्तरिंसु। ता तेसं सन्तिकं गन्तवा पलोभेत्वा यक्ख-नगरं आनेत्वा पठमगहितमनुस्से देवसंखलिकाय वन्धित्वा कारण-घरे पिक्खपित्वा, जेड्डयिक्खनी जेड्डवाणिजं सेसा सेसेति ता पञ्च-सता यक्खिनियो ते पञ्चसते वाणिजे श्रनानो सामिके श्रकंस । श्रथ सा जेट्टयक्खिनी रित्तभागे वाणिजे निहं गते उट्टाय गन्तवा कारण-घरे मनुस्सें मारेत्वा यसं खादित्वा आगच्छति। सेसापि तथेव करोन्ति। जेड्डयकिखनिया मनुस्समंसं खाद्यत्वा आगतकाले शरीर शीतलं होति । जेडुवाणिजो परिगण्हन्तो तस्सा यक्सिनिभागं अत्वं 'इमा पञ्चसतापि यक्किबनियो भविस्तिनत, श्रम्हेहि पलायितं वट्ट-तीति' पुनद्विसे पातीव मुखधीवनत्थाय गन्त्वा सेसवाणिजानं त्रारोचेसि 'इमा यक्खिनयों न मानुसियो। अञ्जोसं भिन्ननावानं त्रागतकाले ते सामिके कत्वा अम्हे खादिस्सन्ति । एथ अम्हे पलायामा'ति । तेसु अडूतेर्यसता 'मयं एता विजिहितुं न सिक्ख-स्साम, तुम्हे गच्छथ, मयं न पत्तायिस्सामा'ति त्राहसु । जेट्ट-वाणिजो अनानो वचनकरे श्राहुतेय्यसते गहेत्वा तासं भोतो पलायि । तस्मि पन काले बोधिसत्तो वलाहस्स योनिय निव्यत्ति, सब्बसेतो काकसीसो मुझकेसो इद्धिमा वेहासगमो ऋहोसि । सो हिमवन्ततो आकासे उप्पतित्वा तम्वपिएण्दीपं गन्त्वा तत्थ तम्ब-पिएएसरे पल्ले सयंजातसालि खादित्वा गच्छति। एवं गच्छन्तो व 'जनपदं गन्तुकामा श्रात्थि, जनपदं गन्तुकामा श्रत्थी'ति तिक्खतुं करुणाय परिभावितं मानुसिवाचं भासति। ते तस्स वचनं सुत्वा उपसङ्कमित्वा अञ्जलि पगायह 'सामि, मयं जनपदं गिभस्सामा'ति त्राहंसु। 'तेन हि मण्हं पिट्टिं त्रिभिहृहथा'ति। अथेकच्चे अभिरूहिंसु, एकच्चे वालिधं गरिंह्सु, एकच्चे अञ्जलि पग्गहेत्वा अट्टंसु येव। वोधिसत्तो अन्तमसो अञ्जलि पग्गहेत्वा ठिते सब्बेषि ते अडूतेय्यसते वाणिजे अत्तानो आनुभावेन जनपदं नीत्वा स्वकस्वकस्थानेषु प्रतिष्ठाप्य आत्मनो वसनस्थानं अगमत्। ता अपि खलु यक्षिण्यः अन्येपामागतकाले तांस्तत्र अवहीनकान् अर्घनृतीयशतं मनुष्यान् विधत्वा अखादिषुः।

[ इति शास्ता इमं धर्मपेदेशनमाहत्य सत्यानि प्रकाशियत्वा जातकं समग दीधपत् । 'तदा बलाहाश्वराजस्य वचनकरा श्रद्धनृतीयशतं विश्वजो बुद्धपरिष् श्रभूवन् । बलाहाश्वराजः पुनरहमेव' इति । ]

इति बलाहाश्वजातकम् ।

## (१४) शूर्पारक-जातकम्

[ इदं शास्ता जैत्रवने विहरन् प्रज्ञापारिमतामारभ्याऽचकथत् । एकदिवसे हि सायाहसमये तथागतस्य धर्म देप्टुं निष्क्रमणमागमयमाना भिज्ञवो धूर्मसभागं निषद्यः दशवलस्य महाप्रज्ञापारिमतामववर्णन् । शास्ताऽऽगत्य 'दस्यां नृ स्व भिज्ञवः ! एतहि कथायां संनिपण्णाः' इति पृष्ट्वा 'य्यस्यां नाम' इत्युवते "व भिज्ञवः ! इदानीमेव तथागतः प्रज्ञावान् पूर्वमिप श्रपरिपक्वे ज्ञाने प्रज्ञावानेव । श्रन्थो भूत्वा महासमुद्दे उदकसंज्ञायां 'श्रिस्मन् समुद्दे इदं नाम इदं नाम एलं इत्यज्ञासीत्' इत्युक्त्वाऽतीतमाहार्षीत् । ]

अतीते भरुराष्ट्रे भरुराजा नाम राज्यमकाषींत्। भरुकच्छ नाम पत्तनग्रामोऽभूत्। तदा बोधिसत्त्वो भरुकच्छे निर्यामकज्येष्टस्य पुत्रो भूत्वा न्यवृतत् , प्रासादिकः सुवर्णवर्णः। शूर्णारककुमारः इति तस्य नाम अकार्षुः। स महता परिवारेन वर्धमानो षोडशवर्ष-काले एव निर्यामकशिल्पे निष्पत्ति प्राप्य अपरभागे पितुरत्ययेन निर्यामकज्येष्टको भूत्वा निर्यामककर्म अकार्षीत्। पण्डितो ज्ञान-सम्पन्नोऽभूत्। तेनारुढनावि व्यापत्तिर्नाम नास्ति। तस्या-परभागे लवणजलप्रदृते द्वे अपि चक्षुषी अनशताम्। स ततः प्रस्थाय नेत्वा सकसकटानेसु पितटापेत्वा ध्वत्तानो वसनटानं अगमासि। तापि खो यक्खिनियो श्रञ्जे सं श्रागतकाले ते तत्थ श्रोहीनके श्रहृतेय्यसते मनुस्से विधत्वा खादिसु।

[ इति सत्था इमं धम्मदेसनं श्राहरित्वा सचानि प्रकासेत्वा जातकं समोधानेसि । 'तदा वलाहस्सराजस्स वचनकरा श्रृहतेय्यसता वाणिजा बुद्धपरिसा श्रहेसुं । बलाहस्सराजा पन श्रहमेवा'ति ]

मवा-

रेपद

में हि

भायां स्थ

667

व।

रतं

बलाहस्सजातकं।

-\*-

## १४. सुप्पारकजातकं

[ इदं सत्था जेतवने विहरन्तो पञ्जापारिम श्रारम्भ कथेसि । एकदिवस हि सायग्रहसमये तथागतस्य धममं देसेतुं निक्खमनं श्रागमयमाना भिक्लू धममसभायं निसीदित्वा दसबलस्स महापञ्जापारिम वर्णोसुं । सत्था श्रागन्त्वा 'काय नृत्थ भिक्लवे एतरिह कथाय सिन्निस्ता'ति पुन्छित्वा 'इमाय नामा'ति वृत्ते 'न भिक्लवे! इदानेव तथागतो पञ्जवा, पुटवेपि श्रपरिपक्के जाणे पञ्जवाव श्रन्थो हुत्वा महासमुद्दे उद्कसजाय 'इमिस्म समुद्दे इदं नाम इदं नाम रतन'न्ति श्रञ्जासी"ति वत्वा श्रतीतं श्राहरि ।

श्रतीते भरुरहे भरुराजा नाम रज्ञं कारेसि। भरुकच्छं नाम पट्टनगामो श्रहोसि। तदा बोधिसत्तो भरुकच्छे निय्यामकजेट्टस पुत्तो हुत्वा निव्बत्ता, पासादिको सुवएण्वएणो । सुप्पारककुमारो-तिस्स नामं करिंसु। सो महन्तेन परिवारेन बहुन्तो सोलसवस्स-काले येव निय्यामकसिप्पे निप्पतिं पत्त्वा श्रपरभागे पितु श्रचयेन निय्यामकजेट्ठको हुत्वा निय्यामककम्मं श्रकासि, पण्डितो आण् सम्पन्नो श्रहोसि, तेन श्राम्ब्ब्हनावाय व्यापत्ति नाम नित्य। तस्स अपरभागे लोण्जलपहटानि द्वेपि चक्खूनि निस्सिसु। सो ततो पट्टाय

नि

जी

कम

मा

स्स

'पां

सो

ऋ

मा

पार

पुनि

राज

मङ्ग

स्स भा

खी

सच

कह

सित

आ

अट

ति

एकं

राज

एवर

निर्यामकज्येष्ठको भ्त्वाऽपि निर्यामककर्म अकृत्वा 'राजानं निःश्रिख जीविष्यामि' इति राजानं उपसमक्रमीत् । अथैनं राजा अर्घापनीयः कर्मणि अतिष्ठिपत् । ततः प्रस्थाय राज्ञो हस्तिरत्नं अश्वरत्नं मुक्ता-सारमणिसारादोनि अवयति । अथैकदिवसे 'राज्ञो मंगलहस्ती भवि-ष्यति' इति कालपापाणकृटवर्णे एकं वारणं आनैसीषुः । तं दृष्टा राजा 'पण्डितांय दर्शयत' इत्याह । अथैनं तस्यान्तिकमनैसिषुः। स हस्तेन तस्य शरीरं परिमृद्य 'नायं मंगलहस्ती भिवतं आनुच्छविकः, पश्चाद् वामनधातुकः एष, एतं हि माता विजाय-माना अंतेन प्रतीक्षितुं नाशकत्, तस्मात् भूमौ पतित्वा पश्चिम-पादाभ्यां वामनकधातुको जातः' इत्याह । हस्तिनं गृहीत्वा आगतान् अप्राक्षः । 'सत्यं परिडतः कथयति' इत्यवादिषुः । तत् कारणं राजा अत्वा तुष्टः तस्वाष्टकार्षापणान् अदीद्पत् । पुनरेकदिवसे 'राज्ञो मङ्गलाश्चो भविष्यति' इति एकमश्वमानैसिषुः । तमपि राजा परिडत-स्यान्तिकं प्रैषिषत् । स हस्तेन परामृष्य 'अयं मङ्गलश्ची भवितुं न युक्तः, एतस्य हि जातद्विसे एव माता अमृत, तस्मात् मातु-क्षोरं अलभमानो न सम्यक् वर्धितः' इत्याह । साऽप्यस्य कथा सत्यैव अभूत् । तमपि श्रुत्वा राजा तुष्ट्रा अष्टैव कार्षापणान् अदीद्पत् । अथैकदिवसे 'मङ्गलरथो भविष्यति' इति रथं आहार्षिषुः । तमपि राजा तस्यान्तिकं प्रैषिपत् । स तं हस्तेन परा-मृष्य 'अयं रथ: सुषिरतृक्षेण कृतः, तस्मात् राज्ञो नानुच्छविकः' इत्याह । साऽप्यस्य कथा सत्यैव अभृत् । राजा तमि श्रुत्वा अष्टैव कार्षापणान् अदीदपत् । अथास्य कम्बलरुनं महार्घ आनैसिषुः। तमपि तस्यैव प्रैषिषत् । स हस्तेन परामृष्य 'अस्य मूषिकच्छिन्नं एकस्थानमंस्ति' इत्याह । शोधयन्तः तं दृष्ट्वा राज्ञः आरूरुचन्त । राजा तुष्ट्वा अष्टैव कार्षापणान् अदीद्पत् । सोऽचिचिन्तत् 'अयं राजा एवंरूपाण्यपि आश्चर्यानि दृष्ट्वा अष्टैव कार्षापणान् अदीद्पत् । अस्य

निय्यामकजेट्ठको हुत्वापि निय्याककम्मं अकत्वा, राजानं निस्साय जीविस्सामी 'ति राजानं उपसंकिम । अथ न राजा अगुवापनिय-कम्मे ठपेसि । ततो पट्ठाय रञ्ञो इत्थिरतनं आसरतनं मुत्तासार-मणिसारादीनि अग्घापेति । अथेकदिवस 'रञ्जो मङ्गलहत्थी भवि-स्सती'ति कालपासाण्कूटवरणं एक वारणं त्रानेसुं। तं दिस्वा राजा 'पिंडतस्स दस्सेथा'ति त्राह । त्र्रथ नं तस्स सन्तिक निर्यसु । सो हत्थेन तस्स सरीरं परिमद्दित्वा 'नायं मङ्गलहत्थी भवितुं अनुच्छविको, पच्छावामनकधातुको एस, एतं हि माता विजाय-माना असेन पटिच्छितुं नासिक्ख, तस्मा भूमियं पतित्वा पच्छिम-पादेहि वामनकधातुको जातो'ति आह । हिंथ गहेत्वा आगते पुच्छिसु । ते 'सच पण्डितो कथेती'ति वदिंसु । तं कारणः राजा सुत्वा तुट्ठो तस्स श्रष्ट कहापणं दापेसि । पुनेकदिवसं 'रञ्जो मङ्गलस्सो भविस्सती'ति एक ऋस्सं श्रानियंसु । तम्पि राजा पण्डित-स्स सन्तिकं पेसेसि । सो इत्थेन परामसित्वा 'श्रयं मङ्गलस्सो भवितुं न युत्तों, एतस्स हि जातदिवसे येव माता मरि, तस्मा मातु-खीरं त्रालभनतो न सम्मा विद्वितो'ति त्राह । सापिरस सच्चाव त्रहोसि। तिमप सुरवा राजा तुस्सिरवा श्रट्ठेक कहापणं दापेसि । अथेकदिवसं 'मङ्गलरथो भविस्सती'ति रथं आहरिंसु, तम्प राजा तस्स सन्तिकं पेसेसि । सो तं हत्थेन पराम-सित्वा अयं रथी सुसिरहक्खेन कतो, तस्मा रञ्जो नानुच्छविको'ति श्राह । सापिस्स कथा सच्चाव श्रहोसि । राजा तम्पि सुत्वा अट्ठेव कहापणे दापेसि । अथस्स कम्बलरतनं महग्धं आनिथिसु । तिम्प तस्सेच पेसेसि । सो हत्थेन परामसित्वा 'इमस्स मूसिकाच्छित्रं एकं ठानं अत्थीं ति आह । सोधेन्ता तं दिस्वा रञ्जो आरोचेसुं। राजा तुस्सित्वा अट्ठेव कहापणे दापेसि । सो चिन्तेसि 'अयं राजा प्वरूपानिषि अच्छरियानि दिस्वा अट्ठेव कहापणे दापेसि, इमस्स

Į

दायो नापितदायःः। नापितस्य जातको भिवष्यति। किं मे एवंरूपेण राजोपस्थानेन। अस्मनो वसनस्थानमेव गमिष्यामि' इति स भरकच्छ-पत्तनमेव प्रत्यागमत् । तिस्मन् तत्र वसित विणजो नावं सज्जित्वा 'कं निर्यामकं करिष्यामः' इति मन्त्रयनःः 'शूर्पारकपण्डितेन आरूट-नीर्न व्यापग्रते। एप पण्डितः उपायकुश्चलः अन्धः समानोऽपि शूर्पारकपण्डित एव उत्तमः' इति तं उपसंकम्य 'निर्यामको नो भव' इत्युक्त्वा 'त'ताः! आहं अन्धः, कथं निर्यामककर्म करिष्यामि' इत्युक्ते 'स्वामिन्! अन्धोऽपि त्वमेव अस्माकं उत्तमः' इति पुनः पुनः याच्यमानः 'साधु ताताः! युष्माभिः आरोचितसंज्ञायां निर्यामको मिषण्यामि' इति तेषां नावमभ्यकहत् । ते नाव्या महासमृद्धं प्रास्कित्दपुः। नौ सतदिवसानि निर्पप्रवा अगमत्। ततः अकालवातं उद्पादि। नाव्या चतुरान् मासान् प्रकृतिसमुद्रपृष्ठे विचर्य क्षुरभालसमुद्रे नाम प्राप्ताः। तत्र मतस्याः मनुष्यसमानशरीरा क्षुरनासा उद्वे उन्मजन-निमजनं कुर्वन्ति। वणिजः तान् दृष्ट्वा महासन्त्वं तस्य समुद्रस्य नाम पृच्छ तः प्रथमां गाथामवोचन्।

'उन्मजन्ति निमजन्ति मनुष्याः क्षुरनासिकाः। र्यूर्णरकं त्वां पुच्छामः समुद्रः कतमोऽयम्' इति ॥ एवं तैः पृष्टो महासस्त्रः आत्मनो निर्यामकसूत्रेण संस्यन्द्र्य द्वितीयां गाथामाह—

> 'भरकच्छात् प्रयातानां वणिजां धनैषिणाम्। नावा विप्रणष्टया क्षुरमाळीति उच्यते' इति ॥

तिसमन् पुनः समुद्रे वज्रमुत्यद्यते । महासत्त्वः "स चाहं 'अयं वज्रसमुद्र' इति एवं एतेषां कथयिष्यामि लोभेन बहु वज्रं गृहीत्वा नावं अवसाद्यिष्यन्ति" इति तेषां अनाचक्ष्येव नावं लगयित्वा उपायेन एकं योक्त्रं गृहीत्वा मत्स्यग्रहणनियमेन जालं क्षेपयित्वा वज्र दायो नहापितदायो, नहापितस्स जातको भविस्सित, कि मे एवरूपेन राजुपट्ठानेन, श्र्यनो वसनट्ठानमेव गिमस्सामी'ति सो भरुकच्छ-पट्टनमेव पञ्चागिम नितिस्म तत्थ वसनते वाणिजा नागं सज्जेत्वा कि निय्यामकं करिस्सामा'ति मन्तेन्ता 'सुप्पारकपण्डितेन आरू-व्हानावां न ग्यापङ्जति, एस पण्डितो उपायकुसलो श्रन्थो समानोपि सुप्पारकपण्डितोव उत्तमो'ति तं उपसंकिमत्वा 'निय्यामको नो होही'ति वत्वा 'ताता, श्रहं श्रन्थो, कथं निय्यामककम्मं करिस्सा-मी'ति वुत्ते 'सामि, श्रन्थापि तुम्हे येव श्रम्हाकं उत्तमो'ति पुनप्पन याचिग्रमानो 'साधु ताता, तुम्हेहि श्रारोचितसञ्जाय निय्यामको भविस्सामी'ति तेसं नागं श्रमिरूहि। ते नावाय महासमुहं पक्खिनेंदसु। नावा सत्त दिवसानि निरुपद्वा श्रगमासि, ततो श्रकालवातं उप्पक्ति, नावा चत्तारो मासे पकितसमुहंपिट्ठे विचरित्वा खुरमालसमुहं नाम पत्ता, तत्थ मच्छा मनुस्ससमानसरीरा खुरनासा उदके उम्मुज्जनिमुज्जं करोन्ति। वाणिजा ते दिस्वा महासत्तं तस्स समुहस्स नामं पुच्छन्ता पठमं गाथमाहंसु—

सा

'डम्मुज्जन्ति निमुज्जन्ति मनुस्सा खुरनासिका। सुप्पारकं तं पुच्छाम, समुद्दो कतमो श्रयंन्ति॥ एवं तेहि पुट्ठो महासत्तो श्रत्तनो निय्यामकसुत्तेन संसन्देखाँ दुतियं गाथमाह—

'भरुकच्छा पयातानं वाणिजानं धनेसिनं। नावाय विष्पनट्ठाय खुरमालीति वृचती'ति॥

तिस्म पन समुद्दे विजरं उप्पज्जित । महासत्तो ''सचाहं श्रयं विजरसमुद्दो'ित एवं एतेसं कथेरसामि लोभेन बहुं विजरं गिरहत्वा नावं त्रोसीदापेरसन्ती'ित तेसं श्रनाचिक्खित्वाव नावं लग्गापेत्वा उपायेनेकं योत्तं गहेत्वा मच्छगह्णिनियामेन जालं खिपापेत्या विजर- सारमुद्भृत्य नावि प्रक्षिप्य अन्यं अत्यार्घभाएडं अचछ-दैत्। नावा तं समुद्रमतिक्रम्य परतः अग्निमालं नाम गताः। स प्रज्वलिताग्निस्कन्ध इव माध्याह्विकसूर्य इव च अवभासं मुख्यन् अस्थात्। वणिजः—

> 'यथा अग्निरिव सूर्य इव समुद्र: प्रतिदृश्यते । शूर्णरकं त्वां पृच्छामः समुद्रः कतमोऽयम्' इति ॥

गाथया तं अप्राक्षुः । महासत्त्वोऽपि तेपामनन्तरगाथया अन्त्रकथत् —
'भरुकच्छात् प्रयातानां वणिजां धनैषिणाम् ।
नावा विप्रणष्टया अग्निमालीति उच्यते' इति ।।

तिसमन् पुनः समुद्रे सुवर्णमुत्सन्नमभूत् । महासरवः पूर्व-नयेनैव ततोऽपि सुवर्णे श्राहयित्वा नावि प्रास्त्रैप्सीत् । नावा तमपि समुद्रमतिक्रम्य क्षीरिमव द्धि इव अवभासमानं द्धिमालं नाम समुद्रं प्रापन् । वणिजः

यथा द्धीव क्षीरिम्व समुद्रः प्रतिदृश्यते । ग्रुर्धारकं त्वां पृच्छामः समुद्रः कतमोऽयम्'इति ॥ गाथया तस्यापि नामाप्राक्षुः । महासत्त्वोऽनन्तरगाथया आचक्षत्— 'भरुकच्छात् प्रयातानां विणजां धनैपिणाम् । नावा विप्रणष्टया दिधमाठीति उच्यते' इति ॥

तिस्मन् पुनः समुद्रे रजतं उत्सन्नम् । स तमिप उपायेन ग्राहियित्वा नावि प्राचिक्षिपत् । नावा तमिप समुद्रमितकस्य नीलकुशतृणिमिव सम्पन्नसस्यमिव च अवभासमानं नीलवर्षे कुशमालं नाम समुद्रे प्रापन् । विणिजः

> 'यथा कुश इव शस्यिमिय समुद्रः प्रतिदृश्यते । शूर्पारकं त्वां प्रच्छामः समुद्रः कतमोऽयम्' इति ॥

सारं उद्घरित्वा नावाय पिक्खिपित्वा अन्त्रं ऋष्पग्वभएडं छड्डा-पेसि। नावा तं समुद्दं ऋतिकामित्वा परतो ऋग्गिमालं नाम गता। सो पज्जितिऋग्गिक्खन्धो विय, मङ्फन्तिकसुरियो विय च श्रोभासं मुख्जन्तो ऋडासिं। वाणिजा—

'यथा अग्गीव , सुरियोव , समुद्दो पतिदिस्सिति । सुप्पारकं तं पुच्छाम, समुद्दो कतमो अय'न्ति ॥ गाथाय तं पुच्छिसु । महासत्तोपि तेसं अनन्तरगाथाय कथेसि—

> भरुकच्छा पयातानं वाणिजानं धनेसिनं। नावाय विष्पनट्ठाय श्रम्भिनातीत बुचतीरीत ॥

तिर्सम पन समुद्दे सुवएणां उरसन्तं ऋहोसि। महासत्तो पुरिय-नयेनेव ततोपि सुवएणां गाहापेत्वा नावाय पिक्खिपि। नावा तिम्प समुद्दं ऋतिक्किमित्वा खीर विय दिधं विय च श्रोभासन्तं दिधमालं नाम समुद्दं पापुणा । वाणिजा—

'यथा दिधि व खोरं व समुद्दो पतिदिस्सिति। सुप्पारकं तं पुच्छाम, समुद्दो कतमो ऋय'न्ति॥ गाथाय तस्सपि नामं पुच्छिसु। सो ऋनन्तरगाथाय ऋाचिकिख—

> 'भरुकच्छा पयातानं वाणिजानं धनेसिनं। नावाय विष्पनट्ठाय दिधमालोति वुच्चती'ति॥

तिस्म पन समुद्दे रजतं उस्सन्नं। सो तिम्प उपायेन गाहापेत्वा नावाय पिक्खपापेसि। नावा तिम्प समुद्दं अतिक्कमित्वा नीलकुस्तिगां विय सम्पन्नसस्सिमव च श्रोभासमानं नीलवण्णं कुसमालं नाम समुद्दं पापुणि। वाणिजा—

> 'यथा कुसोव सरसोव समुद्दो पतिदिरसित । सुप्पारकं तं पुच्छाम, समुद्दो कतमो अय'न्ति ॥

गाथया तस्याऽपि नाम अप्राक्षुः । स अनन्तरगाथया आचच्त्— 'भरुकच्छात् प्रयातानां विणिजां धनैषिणाम् । नावा विप्रणष्टया कुशमालीति उच्यते' इति ॥

तिसमन् पुनः समुद्रे नीलमणिरत्नं उत्सन्नमभृत् । स तमिष उपायेन ग्राहियःचा नावि प्राचिक्षिपत् । नावा तमिष समुद्रं अतिक्रम्य नलवनिमव च वेणुवनिमव च ख्यायमानं नलमालं नाम समुद्रं प्रापन् । विणिजः—

'यथा नल इव वेणुरिव समुद्रः प्रतिदृश्यते । शूर्पारकं त्वां पृच्छामः समुद्रः कतमोऽयम्'इति ॥

गायया तस्यापि नाम अप्राक्षुः। महासत्त्वः अनन्तरगाथया-ऽचकथत्—

> 'भरुकच्छात् प्रयातानां वणिजां धनैषिणाम् । नावा विप्रणष्टया नलमालीति उच्यते' इति ॥

तिस्मन् पुनः समुद्रे वंशरागवैदृर्यमुत्सन्नम् । स तमिप ग्राहियत्वा नावि प्राचिक्षिपत् । विणजः नलमालिमितिक्रमन्तः वडवामुख-समुद्रं नाम अद्राक्षिषुः । तत्र उद्कं कृष्ट्वा कृष्ट्वा सर्वतोभागेन उद्गलेदकं सर्वतोभागेन उद्गलेदकं सर्वतोभागेन छिन्नतर-महाश्वभ्र इव प्रज्ञायते । ऊर्म्यामुद्रतायां एकतः प्रपातसहर्यं भवन्ति । भयजननः शब्दः उत्पद्यते स्रोतांसि भिन्दिन्नव हृदयं पालयन्तिव । तं हृष्वा विणजः भीतत्रस्ताः—

'महाभयो भीषणकः शब्दः श्रूयतेऽमानुषः । यथा श्वभ्रः प्रपातश्च समुद्रः प्रतिदृश्यते । शूर्पारकं त्वां पृच्छामः समुद्रः कतमोऽयम्' इति । गाथया तस्य नाम अप्राक्षुः । गाथाय तस्सिप नामं पुच्छिसु। सो अनन्तरगाथाय आचिक्खि-'भरुकच्छा पयातानं वाणिजानं धनेसिनं। नावाय विष्पनट्ठाय कुसमालीति वृच्चती'ति।।

तिस्म पन समुद्दे नीलमिण्रितनं उस्सन्नं ऋहोसि। सो तिम्प इपायेन गाहापेत्वा नावाय पिक्खपापेसि। नावा तिम्प समुद्दं ऋतिकक्षमित्वा नलवनं विय च वेलुवनं विय च खायमानं नलमालं नाम समुद्दं पापुणि। वाणिजा—

यथा नलोव वेळुव समुद्दो पतिदिस्सित । सुप्पारकं तं पुच्छाम, समुद्दो कतमो श्रय'न्ति ॥

गाथाय तस्सपि नामं पुच्छिसु । महासत्तो अनन्तरगाथाय कथेसि—

> 'भरुकच्छा पयातानं व।िण्जानं धनेसिनं। नावाय विष्पनट्ठाय नलमालीति वुचतीति॥

तिस्म पन समुद्दे वंसरागवेळुरियं उस्सन्नं। सो तिम्प गाहापेत्वा नाबाय पिक्खपापेसि । वाणिजा नलमालि श्रितिक्कमन्ता वलभामुख-समुद्दं नाम पिस्सिम् । तत्थ उद्कं किंदुत्वा किंदुत्वा सञ्चतोभागेन उगाच्छिति । तिस्म सञ्चतोभागेन उगाच्छिति । तिस्म सञ्चतोभागेन उगातोदकं, सञ्चतो भागेन छिन्नतट-महासोञ्भो विय पञ्चायिति, अमिया उगाताय एकतो पपातसिदसं होति, भयजननो सद्दो उपज्जित सेतानि भिन्दन्तो विय हृद्यं फालेन्तो विय । तं दिस्वा वाणिजा भीततिसता—

'महाभयो भिसनको सद्दो सुय्यतमानुसो। यथा सोब्भो पपातो व समुद्दो पतिदिस्सित। सुप्पःरकं तं पुच्छाम समुद्दो कतमो ऋय'न्ति॥ गाथाय तस्स नामं पुच्छिसु। भरकच्छात् प्रयातानां वणिजां धनैषिणाम्। नावा विप्रणष्ट्या बडवामुखीति उच्यते' इति ॥

बोधिसस्वः अनन्तरगाथया तस्य नाम आचध्य 'ताताः । इमं बडवामुखं समुद्रं प्राप्ता निवर्तितुं समर्था नौर्नाम नास्ति। अथ संपातनावं निमजय्य विनाशं प्रापयति' इत्याह । तां च नावं सतमनुष्यशतानि अभ्यरुक्षन् । ते सर्वे मरणभयभीताः एकप्रहारे-णैव अवीच्यां पच्यमानानि सत्त्वानि इव अतिकरणस्वरं अमुमञ्जन । महासत्त्वः 'स्थापयित्वा मां अन्यः एतेषां स्वस्तिभावं कर्त्र समर्थो नाम नास्ति । सत्यक्रियया तेषां त्वस्ति करिष्यामि' इति चिन्त-यित्वा तान् आमन्त्र्य 'ताताः! मां क्षिप्रं गन्धोदकेन स्नापयित्वा अहतवस्त्राणि निवास्य पुण्यपात्री सज्जयित्वा नाव्या धुरि स्थापयत' इति । ते वेगेन तथा अकार्षः। महासत्त्वः उभाभ्यां हस्ताभ्यां पुण्यपात्रीं गृहीत्वा नाव्या धरि स्थितो सत्यिक्रियां कुर्वन् अवसानगाथामाह—

'यतः सरामि आत्मानं यतः प्राप्तोऽस्मि विज्ञताम । नाभिजान।मि सञ्चित्य एकप्राणमपि हिंसितम् । एतेन सत्यवज्रेण स्वस्ति नौर्निवर्तताम्' इति ॥

चतुरान् मासान् विदेशं प्रकान्ता नौर्निवृत्य ऋदिमतीव ऋद्वानुभावेन एकदिवसेनेव भरकच्छपत्तनं अगमत्। च पुनः स्थलेऽपि अष्टोषभमात्रा स्थानं प्रस्कन्दा नाविकस्य यहद्वारे अस्थात् । महासन्त्रस्तेषां वणिजां सुवर्ण-रजत-मणि-प्रवालवज्राणि भाजयित्वा अदात् । 'इयद्भिः वो रत्नैः असम् । मा पुनः समुद्रं प्रविशत' इति च तेषां अववादं दत्वा यावजीवं दानादीनि पुण्यानि कृत्वा देवपुरं अपूपूर्यत् ।

शास्तेदं धर्मदेशनमाहत्य 'एवं भिचव: ! पूर्वमि तथागतो महाप्रज्ञ एवं इत्युक्त्वा जातकं समवादीधपत् । तदा परिषत् बुद्धपरिषत् शूपीरकपण्डितः पुने

रहमेव' इति । ] इति शूर्पारकजातकम् ।

भरुकच्छा पयातानं वाग्गिजानं धनेसिनं। नावाय विष्पनद्वाय वळभामुखीति बुचती'ति॥

वोधिसत्तो श्रनन्तरगाथाय तस्स नामं श्राचिक्खित्वा 'ताता, इमं वळभामुखं समुद्दं पत्ता निवित्तितुं समत्था नावा नाम निर्ध । अयं सम्पत्तनागं निमुज्जापेत्वा विनासं पापेती'ति श्राह । तक्क नागं सत्तामनुस्सस्तानि श्रमिरू हिंसु । ते सन्वे मरणभयभीता एक प्रदारेनेव श्रवीचिम्ह पश्चमाना सत्ता विय श्रतिकरणसरं मुश्चिसु । महासत्तो 'ठपेत्वा मं श्रव्यो एतेसं सोत्थिभावं कातुं समत्थो नाम नित्थ, सचिकिरियाय तेसं सोत्थि करिस्सामी'ति चिन्तेत्वा ते खामन्तेत्वा 'ताता, मं खिष्पं गन्धोदकेन नहापेत्वा श्रहतव्यानि निवासापेत्वा पुरण्णपाति सज्जेत्वा नावाय धुरे ठपेथा'ति । ते वेगेन तथा करिसु । महासत्तो हभोहि हत्थेहि पुरण्णपाति गहेत्वा नावाय धुरे ठितो सचिकिरियं करोन्तो श्रोसानगाथमाह—

'यतो सरामि अत्तानं यतो पत्तोस्मि विञ्जुतं। नाभिजानामि संचिच एकपःराम्हि हिंसितं। एतेन सचवज्जेन सोटिंथ नावा निवत्तत्'ति॥

चतारो मासे विदेसं पक्खन्ता नावा निवित्तत्वा इद्विमा विय इद्वानुभावेव एकदिवसेनेव भरुकच्छपट्टनं अगमासि, गल्वा च पन थलेपि अट्टूसभमत्तं ठानं पक्खिन्दित्वा नाविकस्स घरद्वारे अठासि । महासत्तो तेसं वाणिजानं सुवण्णरजतमणि-प्यवालविजरानि भाजेत्वा अदादि । 'एत्तकेहि वो रतनेहि अलं, मा पुन समुद्दं पविसित्था'ति च तेसं स्रोवादं दत्वा यावजीवं दानादीनि पुञ्जानि कत्वा देवपुरं पूरेसि ।

[ सत्था इदं धम्मदेसनं त्राहरित्वा 'एवं भिनखवे ! पुट्वेषि तथागतो महा प्रक्रो येवा'ति वत्वा जातकं समोधानेसि । 'तदा परिसा बुद्धपरिसा, सुष्पारक-

पण्डितो पन ग्रहमेवांति । ] सुप्पारकजातकं ।

7 21 6474 9020

् एवं : पुन

### (१५) शीलानिशंस-जातकम्।

[ इदं शास्ता जैत्रवने विहरन् एकं श्रद्धमुपासकमारभ्याऽचकथत् । ''न् खलु उपासक! त्वमेव बुद्धगुणान् श्रनुस्मस्य प्रतिष्टां लब्धः, पूर्वमपि उपासका समुद्रमध्ये नाविभिन्नायां बुद्धगुणान् श्रनुस्मरन्तः प्रतिष्टामालिष्सिष्यतं इत्युक्त्वातेन याचितोऽतीतमाहापीत्।

अतीते काश्यपसम्यक्सम्बद्धकाले स्रोतापन्नः आर्यश्रावकः एकेन नापितकुदुभ्त्रिकेन सार्द्धे नावमध्यरुक्षत् । तस्य नापितस्य भार्या 'आर्य ! अस्य सुखदुःखं तव भारः' इति नापितं तस्यो-पासकस्य हस्ते न्यक्षेप्सीत् । अथ सा नौ: सप्तमे दिवसे समुद्रमध्ये भिन्ना । ताविप द्वौ जनौ एकस्मिन् फलके निपन्नौ एकं द्वीपकं प्रापन् । तत्र स नाभितः शकुनान् मारयित्वा पक्तवा खादन् उपासकायापि ददाति । उपासकः 'अलं मम' इति न खादति । सोऽचिचिन्तत् 'अस्मिन् स्थाने अस्माकं, स्थापयित्वा त्रीणि शरणानि, अन्या प्रतिष्ठा नार्ऽस्ति इति स त्रयाणां रतानां गुणान् अन्वस्मार्णात् । अथास्य अनुस्परतः, तिसमन् द्वीपके निर्वृत्तो नागराजः आत्मनः शरीरं महानावं कृत्वा अमोमपत् । समुद्रदेवता निर्यामकोऽभृत । नौः सप्तिमः रत्नैरपू-पुरत । त्रयः कूपका इन्द्रनीलमणिमया अभ्यन्, सुवर्णम्यो-उलङ्कारः, रजतमयानि योक्त्राणि, सुवर्णमयानि प्रदराणि । समुद्र-देवता नावि स्थित्वा 'सन्ति जम्बुद्गीपगामिकाः' इत्यवीषीत्। उपासकः 'वयं गमिष्यामः' इत्याह । 'तेन हि एहि, नावमः भिरोहं इति । स नावमभिरुह्य नापितं प्राक्रोशीत् । समुद्र-देवता 'तबैव लभ्यते नैतस्य' इत्याह । 'किं कारणात्' इति । एतस्य शीलगुणाचारो नाऽस्ति । तत् कारणम् । अहं हि तव नाव-माहार्षं, नैतस्यं इति । 'भवतु, अहं आत्मनो दत्तदानानि रक्षितः शीलानि भावितभावनया एतस्मै प्राप्तिं दृद्धि' इति । नापितः 'अनु-मोदामि स्वामिन् !' इत्याह । देवता 'इदानी ग्रहीष्यामि' इति तमिप

#### १५. सीलानिसंसजातकं

इदं सत्था जेतवने विहरन्तो एकं सद्धं उपासकं श्रारव्भ कथेसि ...न खो उपासक ! त्वञ्ञोव बुद्धगुर्गे श्रवुस्सरित्वा प्रतिष्टं लद्धो, पुब्बेपि उपासका समुद्दमउक्ते नावाय भिन्नाय बुद्धगुर्णे श्रनुसरन्ता पतिष्टं लर्भिमु'ति वस्वा तेन

याचितो अतीतं आहरि।

सकाः

वा तेर

अतीते कस्सपसम्मासम्बुद्धकाले सोतापत्र त्र्योरियसावको एकेन नहापितकुटुम्बिकेन सद्धिं नावं श्रमिरुहि। तस्स नहापितस्स भरिया 'श्रय्य, इमस्स सुखदुक्खं तव भारो'ति नहापितं तस्स उपासकस्स ह्न्थे निक्खिप। अथ सा नावा सत्तमे दिवसे समुद्दमक्के भिन्ना। तेपि द्वे जना एकस्मि फलके निपन्ना-एकं दीपक पापुणिसु। तत्थ सो नहापितो सङ्गुणे मारेत्वा पचित्वा खादन्तो उपासकस्सापि देति । उपासको 'ऋलं मय्ह'न्ति न खादति । सो चिन्तेसि 'इमसिंम ठाने श्रम्हाकं, ठपेत्वा तीणि सरणानि, श्रन्ञा पतिट्ठा नत्थी'ति सो तिएगां रतनानं गुगा अनुस्सरि । अथस्स अनुस्सरन्तस्स, तिसम दोपके निब्बत्तो नागराजा अत्तनो सरीरं महानावं कत्वा मापेसि । समुद्देवता निय्यामको त्र्रहोसि । नावा सत्तहि रतनेहि पूरियत्थ । तयो कूपका इन्दनीलमणिमया ऋहेसुं, सोवण्णमयो लंकारो, रजतमयानि योत्तानि, सुवरणमयानि पदरानि। समुद् ठत्वा 'श्रित्थि जम्बुदीपगामिका'ति घोसेसि । देवता नावाय उपासको 'मयं गमिस्सा'ति श्राह। 'तेन हि एहि, नावं अभिरुहा'ति। सो नावं अभिरुहित्वा नहापितं पक्कोित । समुद-देवता 'तुय्हं येव लब्भति न एतस्सा'ति त्राह । 'किं कारणा'ति । 'एतस्स सीलगुणाचारो नित्थ, तं कारणं, ऋहं हि तुच्हं नावं श्राहरिं न एतस्सा'ति। 'होतु, श्रह श्रत्तना दिन्नदाने रिक्खत-सीले भावितभावनाय एतस्स पति दम्मा'ति । नहापितो 'श्रतु-मोदामि सामी'ति त्राह । देवता 'इदानि गण्हिस्सामी'ति तिम्प आरोप्य उभाविप जनौ समुद्रात् निष्क्रम्य नद्या वाराणसी गत्वा आत्मनोऽनुभावेन द्वितयमिप तेषां ग्रहे धनं प्रतिष्ठाप्य 'पण्डितेनैव सार्द्ध' संसर्गो नाम कर्तव्य इति चेद् हि अस्य नापितस्य अनेनोपासकेन सार्द्ध संसर्गो नाभविष्यत् समुद्रमध्ये एवानशिष्यत्' इति पण्डितसंसर्गस्य गुणं कथयन्ती इमे गाथे अवोचत—

'पश्य श्रद्धायाः शीलस्य त्यागस्य च इदं फलम् । नागो नावो वर्णन श्रद्धं वहति उपासकम् ॥ सिद्धरेखं समासीत सिद्धः कुर्वीत संस्तवम् । सतां हि संनिवासेन स्वस्ति गच्छति नापितः' ॥ इति

एवं समुद्रदेवता आकाशे स्थित्वा धर्म दिष्ट्वा अवोद्य नाग राजं यहीत्वा आत्मनो विमानमेवाऽगमत् ।

[ शास्तेदं धर्मदेशनमाहत्य सत्यं प्रकाश्य जातकं समवादीधपत । 'तदा स्रोतापन्नोपासकः परिनिर्वायी, नागराजः शारिपुत्रः स्रभूत्, समुद्रदेवता श्रहमेवं हित । ] इति शोलानिशंसजातकम् ।

(१६) चर्मशाटक--जातकम्

[ इदं शास्ता जैत्रवने विहरन् चर्मशाटकं नाम परित्राजकमारभ्याऽचकथत्।
स एकदिवसे "एएकानां योधनस्थाने संप्रापत् । एएकस्तं दृष्ट्वा प्रहर्त्कामोऽपाः
शकत् । परित्राजकः 'एष महामपचितिं दर्शयति' इति न प्रत्यक्रमीत् । एएको
वेगेनागत्य तम्रो प्रहत्यापीपतत् । "भिज्ञवो धर्मसभायां कथां समुद्रतिष्टिपन् ।"
शास्ताऽऽगत्य 'कस्यां नु स्य भिज्ञवः एतिई कथायां संनिपरणाः 'इति पृष्ट्वा' अस्यां
नाम' इत्युक्ते 'न भिज्ञवः ! इदानीमेव प्रवमप्येष असत्प्रग्रहं कृत्वा विनाशं
प्राप्तः 'इत्युक्तवाऽतीतमाहाषीत् । ]

अतीते वाराणस्यां ब्रह्मदत्ते राज्यं कुर्वति बोधिसत्त्वः एकस्मिन् वणिक्कुले निर्वृत्य वाणिज्यं करोति। तदा एकः चर्मशाटकः ब्रारोपेत्वा उभोपि जने समुद्दा निक्खमेत्वा निद्या वाराण्सिं गत्त्वा अत्तनो श्रानुभावेन द्विन्निंग तेसं गेहे धनं पितद्वापेत्वा 'पिएडतेहेव सिद्धं संसम्गो नामं कातव्वोति, सचे हि इमस्स नहापितस्स इमिना उपासकेन सिद्धं संसम्गो न भविस्स समुद्दमङमे येव निस्तिस्सा'ति पिएडतसंसम्मस्स गुणं कथयमाना इमा गाथा अवोच—

परस सद्धाय सीलस्स चागस्स च ऋयं फलं। नागो नावाय वरणोन सद्धं वहित उपासकं॥१॥ सिंहमरेव समासेथ, सिंह्म कुट्वेथ सन्थगं। सत्तं हि सिन्नवासेन सोस्थि गच्छित नहापितो'ति॥२॥ एगं समुद्देवता आकासे ठत्वा धम्मं देसेत्वा खोवदित्वा नाग-

राजानं गरिहत्वा अत्तनो विमानमेव अगमासि ।

[ सत्था इमं धम्मदेसनं त्राहरित्वा सच्चं पकासेत्वा जातकं समोधानेसि । ''तदा सोतापन्नो उपासको परिनिब्बायि, नागराजा सारिपुत्तो त्रहोसि, समुद्देवता त्रहमेवा'ति । ] सीलानिसंसजातकं।

१६.चम्मसाटक जातकं

[ इदं सत्था जेतवने विहरन्तो चम्मसाटकं नाम परिव्याजकमार्ग्य कथेति । सो एकदिवसं एठकानं युग्मन्द्रानं संपापुणि । एठको तं दिस्वा पहरितुकामो श्रोसिक्कः । परिव्याजको 'एस मण्डं अपिचिति दस्सेती'ति न पिटक्किम । एठको वेगेनागन्त्वा तं उद्धिम्ह पहरित्वा पातेसि । "भिक्ख् धम्मसभायं कथं समुद्रापेसुं । "सत्था श्रागन्त्वा 'काय सुत्थ भिक्खवे ! एतरिह कथाय संनिसिन्ना'ति पुच्छित्वा 'इमाय नामा'ति वुत्ते 'न भिक्खवे इदानेव पुग्वे पेस श्रसन्तपग्गहं कत्वा विनासं पचो'ति वत्वा श्रतीतं श्राहरि । ]

अतीते वार। एसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते बोधिसत्तो एकस्मि वाणिजकुले निब्बत्ति।त्वा वणिज्जं करोति। तदा एको चम्मसाटको

तदा

नाग-

थत्। रेपा रुगाको

्।''' ग्रस्यां बनाशं परिवाजंकः वाराणस्यां भिक्षायां चरन् एणकानां योधनस्थानं प्राप्य एणकं अपसंक्रा तं दृष्ट्वा 'अपचितिं मे करोति' इति संज्ञाय अपितक्रम्य 'एषां एतावतां मनुष्यानां अन्तरे अयं एकः एणकः अस्माकं गुणं जानाति' इति तस्य अञ्जिले प्रयह्म स्थितः प्रथमां गाथामाह—

'कल्याणरूपो वत यं चतुष्पदः सुभद्रकः चैव सुपेशलश्च । यो ब्राह्मणं जातिमन्त्रोपपन्नं अपिचनोति मेण्डवरो वशस्वी' इति ॥ तिसमन् क्षणे आपणे निपण्णः पण्डितवणिक् तं परिवाजकं निषेधन् द्वितीयां गाथामाह्—

'मा ब्राह्मण ! इतरदर्शनेन विश्वासं पत्थाः चतुष्पदस्य । हदप्रहारं अभिकांक्षन् अपशक्यते दर्शयते सुप्रहारम्' इति ॥ तस्य पुनः पण्डितवणिजः कथयतः एव मेण्डको वेगेनागत्य उरौ प्रहृत्य तत्रेव वेदनामात्रं कृत्वा अपोपतत् । स परिदेव-यन् न्यपादि । शास्ता तत्कारणं प्रकाशयन् तृतीयां गाथामाह—

'अस्थिभंग्नं वर्तितः खारिभारः

सर्वे भाण्डं ब्राह्मणस्येह भिन्नम्। बाष्पान् प्रगृह्म क्रन्दति

अभिधावत हन्यते ब्रह्मचारी'॥ इति

चतुर्थी गाथां परित्राजकः आह—

'एवं स निहतः होते यो अपूज्यं नमस्यति । यथाहमद्य प्रहतः हतो मेण्डेन दुर्मितिः'॥ इति स परिदेवमानः तत्रैव जीवितक्षयं प्राप्तः, इति ॥

[ 'शास्ता इदं धर्मदेशनमाहत्य जातकं समवादीधपत् । तदा चर्मशाटकः एतर्हि चर्मशाटक एव, पण्डितवणिक् पुनरहमेव' इति । ]

इति चर्माशाटकजातकम्।

परिट्बाजको वाराणसियं भिक्खाय चरन्तो एळकानं युक्मनट्टानं पत्ना एळकं श्रोसकन्तं दिस्वा 'श्रपचितिं में करोति'ति सञ्जाय अपटिकमित्वा 'इमेसं एतकानं मनुस्तानं अन्तरे अयं एको एळको श्रम्हा गुगां जानातीं ति तस्स श्रञ्जलि पग्गण्हित्वा ठितो पठमं गाथमाह—

कल्याग्रारूपो वत यं चतुष्पदो सुभद्दको चेव सुपेसलो च। यो ब्राह्मणं जातिमन्तूपपन्नं अपचायती मेण्डवरो यसस्सीति॥ तस्मि खणे त्रापणे निसिन्नो पण्डितवाणिजो तं परिव्याजकं निसेधेन्तो दुतियं गाथमाह—

'मा ब्राह्मण ! इत्तरदृस्सनेन विस्सासमापिक चतुप्पदस्स । दळहप्पहारं अभिकंखमानो अवसकती दस्सति सुप्पहार'न्ति॥ तस्स पन पण्डितव। शिजस्स कथेन्तस्सेव मेण्डको वेगेनागन्त्वा रहिम्ह पहरित्वा तत्थेव वेदनामत्तं कत्वा पातेसि । सो परिदेव-मानो निपज्जि । सत्था त कार्एा पकासेन्तो ततियं गाथमाइ-

्रसित्थ भग्गा, बहितो खारिभारो, सञ्बं भएडं ब्राह्मणस्सीध भिन्नं। कन्दति पगगरह वाहा अभिधावथ, हञ्जते ब्रह्मचारी ते॥ चतुत्थं गाथं परिच्वाजको आह -

'एवं सो निहतो सेति यो अपुजं नमस्सति। यथाहमज्ज पहतो हतो मेग्डेन दुम्मती'ति॥ इति सो परिदेवन्तो तत्थेव जीवितक्खर्य पंत्तो'ित।

भित्था इमं धम्मदेसनं ब्राहरित्वा जातकं समोधानेसि । तदा चम्मसाटको एतरहि चम्मसाटकोव, परिडतवाणिजो पन श्रहमेवा ति ।

चरमसाटकजातकं ।

#### (१७) उत्सङ्ग--जातकम् ।

एव

स

ग्र

हो

इत

ट्य

ग्रा

अश

देव

एव

कत

तुवि

स्र

देव

सव

क्

दुह

राउ

[ इदं शास्ता जैन्नवने विहरन् श्रन्यतरां जनपदस्त्रियमारम्पाऽचकथत्। एकस्मिन् हि समये कोसलराष्ट्रं त्रयो जना श्रन्यतरस्मिन् श्रटवीमुखे कर्पन्ति। तस्मिन् समये श्रन्तोऽटविचोरा मनुष्यान् विलुप्य पलायिपत । तांश्रोरान् पर्येष्य श्रपश्यन्तस्तत् स्थानमागस्य 'यूयमटन्यां विलुप्य इदानीं कर्पका इव भवथ' इति तान् 'चोरा इमे' इति बद्ध्वा श्रानीय कोशलराजायादुः । श्रथेका खी श्रागल 'श्राच्छादनं मे दत्त, श्राच्छादनं मे दत्त' इति परिदेवमाना पुनः पुनः राजन्तिवेशनं परियाति । राजा तस्याः शब्दं श्रुखा 'देह्यस्ये श्राच्छादनम्' इत्याह ।... 'न किलेण इदमाच्छादनं कथयति, स्वामिकाच्छादनं कथयति' इति । श्रथेनां राजा प्रक्रोश्य त्वं किल स्वामिकाच्छादनं याचसे' इत्याप्ताचीत् । 'श्रां देव !'... 'ते त्रयो जनाः किं भवन्ति' इत्यप्राचीत् । 'एको मे देव ! स्वामिकः, एको श्राता, एकः पुत्रः' इति । राजा 'श्रहं ते तुष्टः, एपु त्रिषु एकं दिद्या, कतमं इच्छिसि' इत्यप्ताचीत् ? सा श्राहः 'श्रातरं मे देहि देव !' इति । राजा तुष्ट्वा त्रीनृ जनान् दुःखादमुसुचत्, पूर्वमप्यमुसुचदेव' इत्युक्तवाऽतीतमाहार्षीत् । ]

अतीते वाराणस्यां ब्रह्मदत्ते राज्यं कुर्वित त्रयो जनाः अटवी-मुखे कर्षन्तीति सर्वे पूर्वसदृशमेव। तथा पुनः राज्ञा 'त्रिपु जनेषु कं इच्छिसि' इति उक्ते सा आह 'त्रीनिप दातुं न शक्नुथ देव!' इति। 'आम् न शक्रोमि' इति। 'चेत् त्रीन् दातुं न शक्तुथ, भ्रातरं मे देहिं' इति। 'पुत्रकं वा स्वामिकं वा गृहाण, किं ते भ्राता' इति च उक्ता 'एते नाम देव सुलभाः, भ्राता पुन-र्दुर्लभः' इति उक्त्वा इमां गाथामाह—

> उत्सङ्गे देव ! मे पुत्रः पथि धावन्त्याः पितः । तद्य देशं न पश्यामि यतः सोदर्यमानये ॥ इति राजा 'सत्यमेषा वदित' इति तुष्टचित्तः त्रीनिप जनान् बन्धनान

#### १७. उच्छङ्गजातकं

य

य

₹•

İF

ù

न्

[ इदं सत्था जेतवने विहरन्तो अञ्जतरं जानपदिस्थि आरब्भ कथेसि । एकस्मि हि समये कोसलरट्टे तथो जना अञ्जतरस्मि अटविमुखे कसन्ति । तस्मि समये अन्तो अटवियं चोरा मनुस्से विलुम्पित्वा पलायिसु । ते चोरा पियेसित्वा अपस्मन्ता तं ठानं आगन्त्वा 'तुम्हे अटवियं विलुम्पित्वा इदानि कस्सका विय होथा'ति ते 'चोरा इमे'ति वन्धित्वा आनेत्वा कोसलरञ्जा अदंसु । अथेका इत्थी आगन्त्वा 'अच्छादनम्मे देथ, अच्छादनम्मे देथा'ति परिदेवन्ती पुन-पुन राजनिवेसनं परियाति । राजा तस्सा सइ सुत्वा 'देहिमस्सा अच्छादन'न्ति आह । ''न किरेसा इम अच्छादनं कथेति, सामिकच्छादनं कथेती'ति । अथ नं राजा पक्कोसापेत्वा 'त्वं किर सामिकच्छादनं याचसी'ति पुच्छि । 'आम देव !' गाने ते तथो जना कि होन्ती'ति पुच्छ । 'एको मे देव ! सामिको, एको भाता, एको पुत्तो'ति । राजा 'आहं ते तुटो इमेसु तीसु एकं देमि, कतमं इच्छसी'ति पुच्छ । सा आहं ''भातरं मे देहि देवा'ति । राजा तुस्सित्वा तयोपि विसज्जेसि । ''सत्था' 'न भिक्खवे ! एसा इत्थी इदानेव ते तयो जने दुक्खा मोचेसि, पुट्वेपि मोचेसि येवा'ति वत्वा अतीतं आहिर । ]

श्रतीते वाराणिसयं ब्रह्मदत्ते रज्ञं कारेन्ते तयो जना श्रदिन ि सुखं कसन्तीति, सन्त्र पुरिमसिद्सिमेत्र। तदा पन रञ्जा 'तीसु जनेसु कं इच्छक्षी'ति वृत्ते सा श्राह 'तयोपि दातुं न सक्कोथ देवा'ति । 'श्राम न सक्कोमी'ति । 'सचे तयो दातुं न सक्कोथ भातरम्से देथा'ति । 'पुत्तकं वा सामिकं वा गण्ह, किन्ते भातरा'ति च वृत्ता 'एते नाम देव सुलभा, भाता पन् दुल्लभो'ति वत्वा इमं गाथमाह—

'डच्छङ्गे देव! मे पुत्तो, पथे धावन्तिया पति। तक्च देसं न पस्सामि यतो सोदरियमानये'ति॥ राजा 'सच्च एसा वदती'ति तुट्ठचितो तथोपि जने बन्धना- गारतो आनीय अदात् । सा त्रीनिष तान् गृहीत्वा गता ।
[शास्ताऽषि 'न भिच्नवः ! इदानीमेव पूर्वमप्येषा इमान् त्रीन् जनात्
दुःखादम् सुवदेव' इतीदं धर्मदेशनमाहृत्य श्रनुसन्धि घटयित्वा जातकं समवाही
धपत् । श्रतीते चत्वारः एतिह चत्वार एव, राजा पुनरहं तिस्मन् समये' इति।

गार

येवा

श्रत

सर्

परि

तं

तरं

मह

अ

सा

के

अ

चो

र्गा

गह

वुइ

अ

गहे

वि

#### इत्युत्सङ्गजातकम् ।

# (१८) वैदर्भ-जातकम्।

[ इदं शास्ता जैत्रवने विहरन् दुर्वचं भिचुमारभ्याऽचकथत् । तं हि भिचुं शास्ता 'न स्वं भिचो ! इदानीमेव दुर्वचः, पूर्वमिप दुर्वच एव । तेनैव वचःकारणेव पिषदतानां वचनमकृत्वा तीच्णेनाऽसिना द्विधा कृत्वा छिन्नो भूत्वा मार्गे न्यपसः तं चैककं नि:श्वस्य पुरुपसहस्रं जोवितचयं प्राप्तम्' इत्युक्तवाऽतीतमाहार्षीत् । ]

अतीते वाराणस्यां ब्रह्मदत्ते राज्यं कुर्वति एकिसमन् ग्रामके अन्य तरो ब्राह्मणो वैदर्भ नाम मन्त्रं जानाति । स किल मन्त्रोऽनयों महाईः । नक्षत्रयोगे लब्धे तं मन्त्रं परिवर्त्य आकाशे उल्लोकिते आकाशतः सतरत्नवर्षं वर्षति । तदा बोधिसत्त्वः तस्य ब्राह्मण स्यान्तिके शिल्पमृद्गृह्णाति । अयैकिद्वसे ब्राह्मणो बोधिसत्त्वमादाय केनचिदेव करणीयेन आत्मनो ग्रामात् निष्कम्य चेदिकराष्ट्र-मगमत् । अन्तरामार्गे एकिसमन् अरण्यस्थाने पञ्चरातं प्रेषणकचोरा नाम पथियातं कुर्वन्ति । ते बोधिसत्त्वं च वैदर्भव्राह्मणं च अग्रहीषुः । करमात् पुनरेते प्रेषणकचोरा इत्युच्यते ? ते किल ह्रौ जनौ गृहीत्वा एकं धनाहरणार्थाय प्रेषयन्ति, तस्मात् प्रेषणकचोरा ते एव उच्यन्ते । तेऽपि च पितापुत्रौ गृहीत्वा पितरं 'त्वमस्माकं धनमाहत्य पुत्रं गृहीत्वा याहि' इति वदन्ति । एतेनोपायेन मातादुहितरी गृहीत्वा मातरं विषक्षियन्ति । ल्येष्ठकनिष्ठौ गृहीत्वा ज्येष्ठकभ्रातृकं विसर्जयन्ति । आचार्यान्तेवासिकौ गृहीत्वा अन्तेवासिकं विसर्जयन्ति ।

गारतो आनेत्वा अदासि। सा तयोपि ते गहेत्वा गता।

नान्

दो

नेत्

ग्रेन

:81

[ सत्थापि 'न भिक्खवे ! इदानेव पुब्वेपेसा इमे तयो जने दुक्खा मोचेसि येवा'ति इमं धम्मदेसनं श्राहरित्वा श्रनुसंधि घटेत्वा जातकं समोधानेसि । श्रतीते चत्तारो एतरहि चत्तारोव, राजा पन श्रहं तेन समयेना'ति ।

उच्छङ्गजातकं ।

#### १८. वेदब्भजातकं

[ इदं सत्था जेतवने विहरन्तो दुव्वचं भिक्खुमारव्भ कथेसि । तं हि भिक्खुं सत्था 'न त्वं भिक्खु ! इदानेव दुव्वचो, पुव्वेपि दुव्वचो येव । तेनेव वचकारणेन पण्डितानं वचनं श्रकत्वा तिँग्हेन श्रसिना द्विधा कत्वा छिन्नो हुत्वा मग्गे निपतित्थ । तं च एककं निस्साय पुरिससहस्सं जीवितक्खयं पत्त'न्ति वत्वा श्रतीतं श्राहरि । ]

अतीते वाराणिसयं बहादत्ते रक्कं कारेन्ते एकिस्म गामके श्रव्यत्तरों ब्राह्मणों वेद्वमं नाम मन्तं जानाति। सो किर मन्तो श्रवन्यों, महारहो। नक्खत्तयोंगे लद्धे तं मन्तं परिवत्तेत्वा श्राकासे उल्लोकिते श्राकासतो सत्तरतन्त्वरसं वरसति। तदा वोधिसत्तो तरस ब्राह्मणस्स सन्तिके सिप्प उगगण्हाति। श्रथेकिद्वसं ब्राह्मणों वोधिसत्तं श्रादाय केनचिदेव करणीयेन श्रतनो गामा निक्खमित्वा चेतियरट्ठं श्रगमासि। श्रन्तरामग्गे एकिस्म श्ररव्यहाने पश्रसता पेसनकचोरा नाम पन्थघातं करोन्ति। ते वोधिसत्तश्र वेद्वमश्राह्मण्रश्र गिण्हसु। करमा पनेते पेसनकचोराति वृच्चित्तं, ते किर द्वे जने गहित्वा एकं धनाहरण्याय पेसेन्ति, तस्मा पेसनकचोरा तेव वृच्चित्त । तेषि च पितापुत्ते गहित्वा पितरं त्वं श्रम्हाकं धन श्राहित्वा पुत्तं गहित्वा याही ते वद्दित। एतेनुपायेन मातुधीवरो गहित्वा पुत्तं गहित्वा याही ते वद्दित। एतेनुपायेन मातुधीवरो गहित्वा मातरं विस्सर्जेन्ति, जेट्ठककिन्द्वे गहित्वा जेट्ठकभातिकं विस्सर्जेन्ति, श्राचरियन्तेवासिकं गहित्वा श्रन्तेवासिकं विस्सर्जेन्ति।

ते

बोधि

स्सा

अज

ग्रस

तुम्हे

त्राह

बिन

चन

नक

रतन

चिर

'धर ब्रुट

विवि

सुरव

স্থা

तं

तेसं

गरि

आ

আ

चोः

गारि

योग

ৰ্মা

ते तरिमन्निप काले वैदर्भवाह्मणं गृहीत्वा बोधिसत्वं व्यसाक्षिपः। बोधिसत्वः आचार्यं वन्दित्वा 'अहमेकाहद्वचहात्ययेन आगिम-ष्यामि। युयं मा भैषिष्ट। अपि च खलु मम वचनं कुरुत। अद्य धनवर्षणकनक्षत्रयोगो भविष्यति, मा खलु यूयं दु:लम-सहमाना मन्त्रं परिवर्त्य धनमविवर्षिष्ट । चेद् वर्षियध्यत यूय विनाशं प्राप्स्यथ इमे च पञ्चशतं चौराः' इति । एवमाचार्य-मवोद्य धनार्थायागमत् । चोरा अपि सूर्येऽस्तं गते ब्राह्मणं बद्ध्वा न्यपीपपद्न् । तत्क्षणमेव प्राचीनलोकघातुतः परिपूर्णे चन्द्रमण्डलमुदस्थात् । ब्राह्मणो नक्षत्रमालोकयन् 'धनवर्षणक-नक्षत्रयोगो लब्धः, किं मे दुःखेनानुभूतेन ? मन्त्रं परिवर्ष रत्नवर्षं वर्षयित्वा चोरेभ्यो धनं दत्त्वा यथासुखं गमिष्यामि' इति चिन्तियत्वा चोरात् आममन्त्रत 'भोश्चोरा: ! यूयं मां किमर्थमग्रहीष्ट' इति । 'धनार्थाय, आर्य !' इति । 'चेट् वो धनेनार्थः, क्षिप्र मां बन्धनात् मोचियत्वा शीर्षं स्नापियत्वा अह्तवस्त्राण्याच्छाद्य गन्धै-विंहेप्य पुष्पाण पिनह्य स्थापयत' इति । चोरास्तस्य कथां श्रुत्वा तथाऽकार्षुः। ब्राह्मणो नक्षत्रयोगं ज्ञात्वा मन्त्रं परिवर्त्यं आकाशमुद्लोकिष्ट । तावदेव आकाशात् रत्नान्यपप्तन् । चोरा-स्तत् धनं संकृप्य उत्तरासंगेषु भाण्डकं कृत्वा प्रायासिषुः । ब्राह्मणोन ऽपि तेषां पश्चादेवागमत् । अथ तान् चोरान् अन्ये पञ्चशतं चोरा अग्रहीषुः। 'किमर्थमस्मान् अग्रहीष्ट' इति च उक्ताः 'धनार्थाय' इत्यवीचन्। 'यदि वो धनेनाऽर्थः, एतं ब्राह्मणं गृह्णीत । एप आकाशमुळोक्य धनमविवर्षत्। अस्माकमध्येतद् एतेनैव दत्तम् इति चोराश्चोरान् विसुज्य 'अस्माकमपि धनं देहि' इति ब्राह्मणम प्रहीपु:। ब्राह्मणः 'अहं युष्मभ्यं धनं दद्यां, धनवर्षापनकनक्षत्र-योगः पुनः इतः संवस्सरमस्तके भविष्यति । यदि वो धनेनाऽर्थः, अधिवसत, तदा धनवर्ष वर्षयिष्यामि इत्याह । चोरा ते तस्मिम्पि काले वेद्वमत्राह्मण् गहेत्वा बोधिसत्तं विस्सजेसुं। बोधिसत्तो अ।चरियं वन्दित्वा 'अहं एकाइद्वीहचयेन आगमि-स्सामि। तुम्हे मा भायित्थ। अपि च खो पन मम वचनं करोथ। श्रज धनवस्सापनकनक्षत्तयोगो भविस्सति । मा खो तुम्हे दुक्खं असहन्तो सन्तं परिवत्तेत्वा धनं वस्सापियत्थ, सचे वस्सापेस्सथ तुम्हे विनासं पापुणिस्सथ इमे च पञ्चसता चोरा'ति । एवं ऋाचरियं श्रोवदित्वा धनत्याय श्रगमासि। चोरापि सुरिये श्रत्थंगते ब्राह्मणं बन्धित्वा निपज्जापेसु। तं खणां येव पाचीनलोकघातुतो परिपुरणां चन्द्मएडलं उट्टहि। ब्राह्मणो नक्खत्तं त्रोलोकेन्तो 'धनवस्साप-नकनक्खत्तयोगो लद्धो, किम्मे दुक्खेन अनुभूतेन, मन्तं परिवत्तेत्वा रतनवस्सं वस्सापेत्वा चोरानं धनं दत्वा वधासुख गमिस्सामी'ति चिन्तेत्वा चोरे श्रामन्तेसि 'भो चोरा, तुम्हे मं किमत्थाय गरिहत्था'ति । 'धनत्थाय अय्या'ति । 'सचे वो धनेन अत्थो विषयं मं बन्धना मोचेत्वा सीसं नहापेत्वा अहतवत्थानि अच्छादेत्वा गन्धेहि विलिम्पापेत्वा पुष्फानि विलन्धापेत्वा ठपेथा'ति। चोरा तस्स कथं सुरवा तथा श्रकंसु। ब्राह्मणो नक्खत्तयोगं वस्वा मन्तं परिवत्तेत्वा श्राकासं उल्लोकेसि । तावदेव त्र्याकासा रतनानि पतिसु । चोरा तं धनं संकड्टित्वा उत्तरासङ्गेसु भिष्डिकं कत्वा पायिसु। ब्राह्मणोपि तेसं पच्छोव अगमासि। श्रथ ते चोरे अञ्जे पद्धसत्ता चोरा गरिंह्सु। 'किमत्थं श्रम्हे गण्हथा'ति च वुत्ता 'धनत्थाया'ति त्राहसु। 'यदि वो धनेन त्रात्थो एतं त्राह्मएं गण्हथ, एसो श्राकासं उल्लोकेत्वा धनं वस्सापेसि, श्रम्हाकं पेतं एतेनेव दिन्नं नित चोरा चोरे विस्सजेत्वा 'अम्हाकिम्प धनं देहीं ति त्राह्मणं गरिंहसु। त्राह्मणो 'ऋहं तुम्हाकं धनं द्देर्य्यं, धनवास्मापनकनक्खत्ता-योगो पन इतो संगच्छरमत्यके भिगस्पति। यदि गो धनेन ऋत्यो अधिवासेथ, तदा धनगरसं वरसापेरसामी'ति त्राह । चोरा

कुरि

羽干

त्राह

चो

कोह

घार

मञ

उप

पिट

गहे

मेव

वा

निस

यत

पार सेर

छ

एव

Qa

3

श्र

नि

द्

क

कृद्य्वा 'अहो दुष्टब्राह्मण ! अन्येभ्यः इदानीमेव धनं वर्षियत्वा, अस्मान् अन्यं संवत्सरं अधिवासयितं इति तीक्ष्णेनाऽसिना ब्राह्मणं द्विचा छित्वा मार्गे छर्दित्वा वेगेनाऽनुबद्धय तैश्चोरैः सार्द्धः युद्ध्या तान् सर्वानपि मारियत्वा धनमादाय पुनिह्न-कोष्ठांशा भूवा अन्योन्यं युद्ध्या अर्द्धत्रयानि पुरुषशतानि घातियत्वा एतेनोपायेन यावट् द्वी जनी अवशिष्टी अभूतां तावट्-न्योन्यं अजीघनन् । एवं तत् पुरुषसहस्रं विनाशं प्राप्तम् । तौ पुनः द्वौ जनौ उपायेन तद् धनमाहृत्य एक हिमन् ग्रामसमीपे गहनस्थाने धनं प्रितिच्छाच एकः खड्गं गृहीत्वा रक्षन् न्यसदत् । एकस्तण्डुलान् यहीत्वा भक्तं पाचियतुं ग्रामं प्राविक्षत् । 'लोभश्च नामैष विनाशमूल-मेव' इति स धनान्तिके निषण्गोऽचिचिन्तत् 'तिसमन्नागते इदं धनं द्विकोष्टांशा भविष्यन्ति यन्नूनमहं तमागतमात्रमेव खड्गेन प्रहृत्य घातयेयम्' इति खंड्गं संनद्य तस्यागमनमालोकमानो न्यंसदत् । इतरोऽप्यचिचिन्तत् 'तद् घनं द्विकोष्टांशा भविष्यन्ति, यन्नूनमहं मक्ते विषं प्रक्षिप्य तं पुरुषं मोजियत्वा जीवितक्षयं प्रापन्य एकैक एव धनं गृह्णीयाम्' इति स निष्ठिते भक्तं स्वयं भुक्त्वा शेषके विषं प्रक्षिप्य तमादाय तत्रागमत् । तं तार्थं स्थितमात्रमेव इतरः खङ्गेन द्विधा छिच्वा तं प्रतिच्छन्ने स्थाने छर्दित्वा तच भक्तं भुक्त्वा स्वयमपि तत्रैव जीवितक्षयं प्रापत्। एवं तद् धनं निःश्रित्य सर्वेऽपि विनाशं प्रापन् । बोधिसत्त्वोऽपि खड एकाहद्रयहात्ययेन धनमादाय आगतः । तस्मिन् स्थाने आचार्य-मह्युः विप्रकीर्णे पुनर्धनं ह्युः 'आचार्येण मम इत्या धनं विषतं भविष्यति, सर्वेविनाशं प्राप्तिभवितव्यम् इति महामार्गेण प्रायासीत् । गच्छन् आचार्ये महामार्गे द्विधा छिन्ने हङ्घा 'मम वचनमकृत्वा मृतः' इति दारूणि उद्भृत्य चितकं कृत्वा आचार्ये दग्वा वनपुष्पैः पूजियत्वा परतो गच्छन्

कुडिभत्वा 'श्रम्भो दुटुत्राह्मण्, श्रद्ध्योसं इदानेव धनं वस्सापेत्वा अम्हे अञ्ञां संवच्छरं अधिवासापेसी'ति । तिएहेण असिना ब्राह्मणं द्विधा छिन्दित्वा मग्गे छड्डेत्वा वेगेन अनुवन्धित्वा तेहि चोरेहि सद्धि युज्मित्वा ते सब्वेपि मारेत्वा धनं आदाय पुन द्वे कोहासा हुत्वा अञ्जामञ्जां युक्तिसत्वा अहृत्तियानि पुरिससतानि घातेत्वा पतेन उपायेन याव द्वे जना अवसिट्ठा अहेसुं, ताव अवन-मञ्ज घातयिंसु । एवं तं पुरिससहस्सं विनासं पत्तं । ते पन द्वे जना उपायेन तं धनं स्त्राहरित्वा एकस्मि गामसमीपे गहनट्टाने धनं <mark>प</mark>टिच्छादेत्वा एको खग्गं गहेत्वा रक्खन्तो निसीदि, एको तण्<mark>डु</mark>ले गहेत्वा भत्तं पचापेतुं गामं पाविसिं। 'लोभो च नामेस विनासमूल-मेवा'ति सो धनसन्तिके निसिन्नो चिन्तेसि 'तस्मि त्रागते इमं धनं द्वे कोडासा भविस्सन्ति, यन्नूनाहं तं त्रागतमत्तमेव खग्गेन पहरित्वा वातेय्य'न्ति सो खग्गं सन्निय्हत्वा तस्स श्रागमनं श्रोलोकेन्ती निसोदि । इतरोपि चिन्तेसि 'तं धनं द्वे कोट्ठासा भविस्सन्ति, यन्त्नाहं भत्तो विसं पिक्खिपित्वा तं पुरिसं भोजेत्वा जीवितक्खयं पापेत्वा एककोव धनं गएहेच्य'न्ति सा निद्ठिते भन्ते सयं भुञ्जित्वा सेसके विसं पक्तिखत्वा तं त्र्यादाय तत्थ त्रगमासि। तं भत्तं त्र्योता-रेत्वा ठितमत्तमेव इतरो खग्गेन द्विधा छेत्वा तं पिटच्छन्ने ठाने छड्डेत्वा तक्च भत्तं भुज्जित्वा सयम्पि तत्थेव जीवितक्खयं पापुणि। एवं त धनं निस्साय सञ्बेति विनासं पापुणिसु । बोधिसत्तोपि खो पकाहद्वीहचयेन धनं आदाय आगतो। तस्मि ठाने आचरियं श्रदिस्वा विष्पिकिणां पन धनं दिस्वा 'श्राचरियेन मम वचनं श्रकत्वा धनं वस्सापितं भविस्सति, सन्वेहि विनासं पत्तेहि भवितन्व' न्ति महामग्गोन पायासि । गच्छन्तो आचरियं महामग्गे द्विधा छिन्नं दिखा 'मम वचनं श्रकत्वा मती'ति दाह्मिन तद्धरित्वा चितकं करवा श्राचरियं कापेत्वा वनपुक्फेहि पूजेत्वा परतो गच्छन्तो जीवितक्षयं प्राप्तान् पञ्चशतं सरतोऽर्द्धविंशतिमत्यनुक्रमेण अवसाने द्रो जनो जीवितक्षयं प्राप्तौ दृष्ट्वाऽचिचिन्तत् । 'इदं द्वाभ्यामूनं पुरुषसहस्रं विनाशं प्राप्तम् । अन्याभ्यां द्वाभ्यां चोराभ्यां भवितत्यम् ताविष संस्तम्भियतुं न शक्ष्यतः । कुत्र न खल्छ तो गतो' इति गच्छन् तयोर्धनमादाय गहनस्थानप्रविष्टमार्गे दृष्ट्वा गच्छन् भाण्डिक- बद्धस्य धनस्य राशिं दृष्ट्वा एकां भक्तपात्रीमवस्तीर्ये मृत- मद्राक्षीत् । ततः 'इदं नाम ताभ्यां कृतं भविष्यति' इति सर्वे ज्ञात्वा 'कुत्र न खल्छ स पुरुषः' इति विचिन्वन् तमिष प्रतिच्छन्ने स्थाने अपविद्धं दृष्ट्वा 'अस्माकमाचार्यों मम वचनमकृत्वा आत्मनो दुर्वेचभावेन आत्मनाऽपि विनाशं प्राप्तः, अपरमिष तेन पुरुषसहस्रं विनाशितम् । अनुपायेन वत ! अकारणेन आत्मनो वृद्धिं प्रार्थयमाना अस्माकमाचार्यं इव महानाशमेव प्राप्त्यन्ति' इति चिन्तियत्वा इमां गाथामाह—

स

ब

3

3

羽

इर

पर

अ

सा

अ

वाह

'अनुपायेन योऽर्थिमिच्छति स विहन्यते। चेदा (चद्याः) अविधिषुर्वेद्भे सर्वे व्यसनमध्यगुः'॥ इति एवं ग्रोधिसत्त्रो 'यथाऽरमाकमाचार्योऽनुपायेनाऽस्थाने पराक्रमं कुर्वन् धनं वर्षियत्वा आत्मना जीवितक्षयं प्राप्तः अन्येपां च विनाशप्रत्ययो जातः, एवमेव योऽन्योऽपि अनुपायेन आत्मनो-ऽर्थिमिष्ट्राप्यायामं करिष्यति, सर्वशः आत्मना च विनाशिय्ष्यति, परेषां च विनाशप्रत्ययो भविष्यति' इति वनमुन्नाद्य देवतासु साधुकारं ददमानासु अनया गाथया धर्मे दिष्ट्या तद् धनमुपायेन आत्मनो गेहमाहत्य दानादीनि पुर्ण्यानि कुर्वन् यावदायुष्कं रियत्वा जीवितपर्यवसाने स्वर्गपथं पूर्यन् अगमत्।

[ शास्ताऽपि 'न त्वं भिक्तो ! इदानीमेव दुर्वचाः पूर्वमपि दुर्वचाश्च । दुर्वच स्त्वात् पुनर्महाविनाशं प्राप्तः' इति इदं धर्मदेशनमाहत्य जातकं समवादीधपत्। 'तदा वैदर्भवाह्यणो दुर्शचो भिक्षः, अन्तेवासिकः पुनरहमेव' इति । ] इति वैदर्भजातकम् ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

जीवितक्खयं पत्ते पद्धाते परतो श्राहुतियसतेति अनुक्कमेन अवसाने द्वे जने जीवितक्खयं पत्ते दिस्वा चिन्तेसि 'इमं द्वो ह ऊनं पुरिससहस्सं विनासं पत्तं। अञ्ज हि द्वीहि चोरेहि भवितन्त्वं। तेपि सन्थिम्भतुं न सिक्खस्सिन्ति। कहन्नु खो ते गता'ति गन्छन्तो तेसं धनं आदाय गहनहानपविद्वमगा दिस्वा गन्छन्तो भण्डिक-वद्धस्स धनस्स रासिं दिस्वा एकं भत्तप'ति अवत्थरित्वा मतं अहस्स। ततो 'इदं नाम तेहि कतं भविस्सतो'ति सन्धं जत्वा 'कहन्नु खो सो पुरिसो'ति विचिनन्तो तिम्प पिटेन्छन्ते ठाने अपविद्धं दिस्वा 'अम्हाकं आचिरयो मम वचनं अकत्वा अत्ता दुन्वचभावेन अत्तनापि विनासं पतो, अपरिम्प तेन पुरिससहस्सं विनासितं। अनुपायेन वत अकारणेन अत्तानो विट्ड पत्थयमाना अम्हाकं आचिरयो विय महानासमेव पापुणिस्सन्ती'ति चिन्तेत्वा इमं गाथमाह—

'अनुपायेन यो ऋत्थं इच्छति सो विहञ्जति । ट्रतेता हनिंसु वेदन्भं, सन्बे न्यसनमन्भग्'ति॥

एवं बोधिसत्तो 'यथा अम्हाकं आचरियो अनुपायेन अठाने परकमं करोन्तो धनं वस्सापेत्वा अत्तना जीवितक्खयं पत्तो अञ्चे सञ्च विनासप्पचयो जातो एवमेव यो अञ्चोपि अनुपायेन अत्तनो अत्य इच्छित्वा वायामं करिस्सति, स्टबसो अत्ताना च विनसित्सिति परेसञ्च विनासप्पचयो भविस्सती'ति वनं उन्नादेत्वा देवतासु साधुकारं ददमानासु इमाय गाथाय धम्मं देसेत्वा तं धनं उपायेन अत्तनो गेह आहरित्वा दानादीनि पुञ्चानि करोन्तो यावतायुकं ठत्वा जीवितपरियोसाने सग्गपथं पूर्यमानो अगमासि।

सित्थापि 'न त्वं भिवखु ! इदानेव दुव्बचो, पुव्वेपि दुव्बचोव । दुव्बचता पन महाविनासं पत्तो'पि इसं धम्मदेसनं श्राहरित्वा जातकं समोधानेसि । 'तदा वेदव्भ-बाह्मणो दुव्बचभिवखु श्रहोसि, श्रन्तेवासिको पन श्रहमेवा'ति ।] वेदव्भजातकं।

#### (१६) राजाववाद-जातकम्।

[ इदं शास्ता जैन्नवने विहरन् राजाववाद मारभ्याऽचकथत् । वस्तु त्रिशकुन-जातके विस्तारतः त्राविर्भविष्यति । इह पुनः शास्ता 'महाराज ! पुराणकराजा-नोऽपि पण्डितानां कथां श्रुत्वा धर्मेण राज्यं कारियत्वा स्वर्गपदं पुरयमानाः त्रगमन्' इत्युक्त्वा राज्ञा याचितः त्रतीतमाहापीत् । ]

अतीते वाराणस्यां ब्रह्मद्रो राज्यं कुर्वेति बोधिसत्त्वः तस्या-ऽप्रमहिष्याः कुक्षौ प्रतिसिन्धं यहीत्वा लब्धगर्भपिरिहारः खिस्तना मातृकुक्षेः निरक्रामीत्। नामग्रहणदिवसे पुनरस्य ब्रह्मदत्तकुमारस्त्वेव नामाकार्षुः। स आनुपूर्व्येण वयःप्राप्तः पोडश-वर्षकाले तक्षशिलां गत्वा सर्वशिल्पेषु निष्पत्ति प्राप्य पितुः रत्ययेन राज्ये प्रतिष्ठाय धर्मेण समेन राज्यमकार्षीत् । छन्दादिवशेन अगत्वा विनिश्चयमन्वशिषत्। तिस्मिन्नेवं धर्मेण राज्यं कुर्वति अमात्या अपि धर्मेणैव व्यवहारं विन्यचैषिषुः । व्यवहारेषु धर्मेण विनि-श्रोयमानेसु क्टार्थकारकाः नाम नाभूवन्। तेषामभावात् अर्थार्थाय राजाङ्गणे उपरवः प्राच्छित्त । अमात्या दिवसमि विनिश्चयस्थाने निषय कश्चित् विनिश्चयार्थाय आगच्छन्तमदृष्ट्या प्रकामन्ति । विनिश्चयस्थानं छर्दितन्यभावं प्रापत्। बोधिसत्त्वोऽचिचिन्तत् "मिय धर्मेण राज्यं कुर्वति विनिश्चयार्थाय आगच्छन्ता नाम न सन्ति, उप-रवः प्रान्छियत । विनिश्चयस्थानं छर्दितव्यभावं प्राप्तम् । इदानीं मया आत्मनो अगुणं पर्वेषितुं वर्तते । 'अयं नाम मे अगुणः' इति ज्ञात्वा तं प्रहायं गुणेष्वेच वर्तिष्ये"। ततः प्रस्थाय 'अस्ति नु खलु मे कश्चिद् अगुणवादी' इति परिएह्नन् अन्तोवल्झकानां अन्तरे कश्चिद् अगुणवादिनमदृष्ट्वा आत्मनो गुणकथामेव श्रुत्वा 'एते मम भयेनापि अगुणमनुक्त्वा गुणमेव वदेयुः' इति बहिर्वलञ्जनकान् परि-एह्नम् तत्रापि अदृष्ट्वा अन्तर्नगरे पर्यग्रह्णात्। बहिर्नगरे चतुर्षे

### १६. राजोवादजातकं

[ इदं सत्था जेतवने बिहरन्तो राजीवादं श्रारव्म कथेसि । वत्थुं तेसकुण-जातके वित्थारतो त्राविभविस्सति । इह पन सत्था 'महाराज, पोराणकराजानोपि पण्डितानं कथं सुत्वा धम्मेन रजं कारेत्वा सम्मपदं पूर्यमाना गमिंसु'ति वत्वा रञ्जो याचितो त्रवतितं त्राहरि । ]

अतीते बाराणिसयं ब्रह्मद्तो रज्जं कारेन्ते वोधिसत्तो तस्स त्रमामहेसिया कुच्छिसिंम पटिसंधि गहेत्वा लद्धगन्भपरिहारो सोत्थिना मातुकुच्छिम्हा निक्खमि । नामगृहणदिवसे पनस्स-त्रह्मदत्तकुमारोत्वेव नाम त्र्यकंसु । सो त्र्यनुपुच्वेन वयप्पत्तो सोलस-वस्सकाले. तक्कसिलं गन्त्वा सब्बुसिप्पेसु निष्फत्तिं पत्वा पितु-अचयेन रज्जे पतिट्ठाय धम्मेन समेन रज्जं कारेसि। छन्दादिवसेन अगन्तवा विनिच्छ्यं अनुसासि। तस्मि एवं धम्मेन रज्जं कारेन्ते अमचापि धम्मेनेव वोहार विनिच्छितिसु। वोहारेसु धम्मेन विनि-च्छियमानेसु कूटट्टकारका नाम नाहेसुं। तेसं अभावा अट्टर्थाय राजङ्गर्गो उपरवो पच्छिज्जि। श्रमचा दिवसम्पि विनिच्छयट्ठाने निसीदित्वा कञ्चि विनिच्छत्थथाय त्र्यागच्छन्तं ऋदिस्वा पक्रमन्ति। विनिच्छयट्ठानं छुड्डेतब्बभावं पापुणि । वोधिसत्तो चिन्तेसि ''श्रयि धम्मेन रज्जं कारेन्ते विनिच्छयत्थाय त्रागच्छन्ता नाम नित्थ, उप-रवो पच्छिज्ञि, जिनिच्छयट्ठानं छड्डेतब्बभावं पत्तं। इदानि मया अत्तनो अगुगां परियेसितुं बहुति। अर्थं नाम मे अगुगां ति वत्वा तं पहाय गुर्गोसु येव वित्तसामी" ति। ततो पट्ठाय 'श्रित्थ नु खो में कोचि त्रगुणवादी'ति परिगण्हन्तो अन्तोवलञ्जकानं त्रान्तरे कञ्चि अगुणवादि अदिखा, अत्तनो गुणकथमेव सुत्वा, 'एते मर्व्ह भयेनापि अगुणं अवत्वा गुणमेव वदेय्यु'न्ति वहिवलञ्जनके परि-गएइन्तो तत्रापि अदिस्वा अन्तोनगरं परिगण्हि। बहिनगरे चतृसु द्वारेषु द्वारग्रामकान् पर्यग्रह्णात् । तत्रापि कञ्चिद् अगुगवादिनमदृष्ट्वा आत्मनो गुणकथामेव श्रुत्वा 'जनपदं परिग्रहीष्यामि' इति अमात्ये राज्यं प्रतिष्ठाप्य, रथमारुद्ध सारिथमेव ग्रहीत्वा अज्ञातकवेषेण नगरान् निष्कम्य जनपदं परिग्रह्णन् यावत् पर्यन्तभूमिं गत्वा कञ्चिद् अगुणवादिनमदृष्ट्वा आत्मनो गुणकथामेव श्रुत्वा प्रत्यन्तसोमतो महामार्गेण नगराभिमुख एव न्यत्रतत् । तिस्मन् पुनः काले मिल्लको नाम कोसलराजोऽपि धर्मण राज्यं कारयन् अगुणगवेषको भूत्वा अन्तोवल्खकादिषु अगुणवादिनमदृष्ट्वा आत्मनो गुणकथामेव श्रुत्वा जनपदं परिग्रह्णत् तं प्रदेशमगमत् । तौ उभावपि एकस्मिन् निम्ने शक्रमार्गं अभिमुखो अभूताम् । रथस्य उद्यक्षमणस्थानं नारित ।

अथ मल्लिकराजस्य सार्थाः वाराणसीराजस्य सार्थि 'तव रथं उस्क्रमय' इत्याह । सोऽपि 'अहो सारथे ! तव रथं उत्क्रमय। अस्मिन् रथे वाराणसीराज्यस्वामिकः ब्रह्मदत्तमहाराजो निषणाः' इत्याह । इतरोऽपि 'अहो सारथे ! अस्मिन् रथे कोशलराज्यस्वामिको मिछिकमहाराजो निषणाः। तय रथं उत्क्रमय्य अस्माकं राज्ञो रथस्य अवकाशं देहि' इत्याह । वाराणसीराजस्य सारथिः 'अयमिप किल राजैव, किं नु खलु कर्तब्यं' इति चिन्तयन्, 'अस्त्येप उपायः। वयः पृष्ट्वा दहरतरस्य रथं उत्क्रम्य्य महस्रकस्य अवकाशं दापियण्यामि' इति सनिष्ठानं कृत्वा तं सारिथं कोशलराजस्य वयः पृष्ट्वा परिगृह्णन् उभयमपि समानवयोभावं ज्ञात्वा राज्य-परिमांग् बलं धनं यशो जातिगोत्रकुलापदेशमिति सर्वं पृष्ट्वा उभा-विप त्रियोजनशतकस्य राज्यस्य स्वामिनौ समानवलधनयशोजाति-गोत्रकुलापदेशौं' इति ज्ञात्वा 'शीलवत्तरस्य अवकाशं दास्यामि' स सारथिः 'युष्माकं राज्ञः शीलाचारः कीहराः' इति अप्राक्षीत्। स 'अयं च अयं च अस्माकं राज्ञः शीलाचारः' इति आत्मनो राज्ञः अगुणमेव गुणतः प्रकाशयन् प्रथमां गाथामाह—

द्वारेषु द्वारगामके परिगिएह । तत्रापि कञ्चि अगुणवादि अदिस्वा अत्तनो गुणकथमेव सुत्वा 'जनपदं परिगिएहस्सामी'ति अमचे रज्जं पिटच्छापेत्वा रथं आरुण्ह सारिथमेव गहेत्वा अञ्जातकवेसेन नगरा निक्खिसित्वा जनपदं परिगएहमानो याव पचन्तभूमि गन्त्वा कञ्चि अगुणवादिं अदिस्वा अत्तनो गुणकथमेव सुत्वा पचन्तसीमतो सहामगोन नगराभिमुखो येव निवति । तिस्म पन काले मिल्लको नाम कोस्रलराजापि धम्मेन रज्जं कारेन्तो अगुणगवेसको हुत्वा अन्तोवलञ्चकादिसु अगुणवादिं अदिस्वा अत्तावलञ्चकादिसु अगुणवादिं अदिस्वा अत्वावलञ्चकादिसु अगुणवादिं अदिस्वा अत्वावे गुणकथमेव सुत्वा जनपदं परिगएहन्तो तं पदेसं अगमासि । ते उभोपि एकिस्म निल्ले सकटमगो अभिमुखा अहेसुं । रथस्स उक्कमट्टानं नित्थ ।

अथ मल्लिकरञ्ञो सारथि बाराणसिरञ्ञो सारथि 'तव रथं इकमापेही'ति आह । सोपि 'अम्भो सारिथ, तव रथं उक्कमापेहि, इमस्मि रथे वाराणसिरज्ञसामिको ब्रह्मदत्तमहाराजा निसिन्नो'ति <mark>त्राह । इतरोपि 'श्रम्भो सारथि, इमस्मि रथे कोसलरब्जसामिको</mark> मल्लिकमहाराजा निसिन्नो, तव रथं उक्कमापेत्वा अम्हाकं रञ्जो रथस्स त्रोकासं देही'ति त्राह । वाराणसिरञ्जो सारथि 'त्रयमिप किर राजा येव, किन्तु खो कातब्ब'न्ति चिन्तेन्तो 'अत्थेस उपायो । वयं पुच्छित्वा दहरतरस्स ग्थं उक्कमापेत्वा महल्लकस्स श्रोकासं दापरसामी'ति सनिद्धानं कत्वा तं सारिथ कोसलरञ्जो वयं पुच्छित्वा परिगएहन्तो उभिन्नम्पि समानवयभावं व्यत्वा, रज्ज-परिमाणं बलं धनं यसं जातिगोत्तकुलपदेसन्ति सच्बं पुच्छित्वा, उभोपि समानवलधनयसजाति-तियोजनसतिकस्स रज्जस्स सामिनो गोत्तकुलपर्सा'ति ञ्ल्वा, 'सीलवन्ततरस्स त्रोकासं दस्सामी'ति सो सारिथ 'तुम्हाकं रञ्ञो सीलाचारो कीदिसो'ति पुच्छि। सो 'अयं अयद्भ अम्हाकं रञ्ञो सीलाचारी'ति अत्तनो रञ्ञ अगुणमेव गुणतो पकासेन्तो पठमं गाथमाह—

दृढं दृढस्य क्षिपति मिल्लिको मृदुना मृदुम् । साधुमिप साधुना जयित असाधुमिप असाधुना । एतादृशः अयं राजा मार्गाद् उद्याहि सारथे ! इति ।।

अथ तं वाराणसीराजस्य सारिधः 'अहो किं पुनः त्वयं आःमनो राज्ञो गुणाः कथिताः' इत्युक्त्वा 'आम्' इत्युक्ते 'यद्येते गुणाः, अगुणाः पुनः कोहशाः' इत्युक्त्वा 'एते तावद् अगुणा भवन्तु युष्माकं पुनः राज्ञः कीहशाः गुणाः' इत्युक्ते 'तेन हि श्रृणु', इति दितीयां गाथामाह—

> अक्रोधेन जयेत् क्रोधं असाधुं साधुना जयेत् । जयेत् कदर्यं दानेन सत्येनालीकवादिनम् । एतादृशः अयं राजा मार्गात् उद्याहि सारथे ! ॥ इति ॥

₹

J

H

77

पु

स

व

एवमुक्ते मिल्लकराजश्च सारिथश्च उभाविप रथाद्वतीर्य अश्वान् मोचियत्वा रथं अपनीय वाराणसीराजस्य मार्गमदाताम् । वाराणसी-राजो मिल्लकराज्ञो नाम 'इदं च इदं कर्तुं वर्तते' इत्यववादं दत्वा वाराणसी गत्वा दानादीनि पुण्यानि कृत्वा जीवितपर्यवसाने स्वर्गपदमपूपूर्यत् । मिल्लकराजोऽपि तस्याववादं गृहीत्वा जनपदं परिगृह्य आत्मनो अगुणवादिमनदृष्ट्वेव स्वक्रनगरे गत्वा दानादीनि पुरायानि कृत्वा जीवितपर्यवसाने स्वर्गपदमेव अपूपूर्यत् ।

[ शास्ता कोशलराजस्य श्रववाददानार्थाय इदं धर्मदेशनमाहस्य जातकं समः बादोधपत् । 'तदा मिल्लकराजस्य सारिधर्मुद्रबायनोऽभूत्, राजा श्रानन्दः, वाराः ग्यसीराजस्य सारिधः सारिपुत्रोऽभूत्, राजा पुनरहमेव' इति ]

इति राजाववादजातकम् ।

दळहं दळहस्य खिपति मिल्लिको, मुदुना मुदुं। साधुम्पि साधुना जेति, श्रसाधुन्पि श्रसाधुना॥ एतादिसो श्रयंराजा, मग्गा उच्याहि सारथी'ति॥

अर्थ तं बाराणिसर क्यों सारिथ 'श्रम्भों, किं पन तया श्रत्तनों रक्यों गुणा कथिता'ति वत्वा, 'श्रामा'ति वृत्ते, 'यदि एते गुणा श्रगुणा पन कीदिसा'ति वत्वा, 'एते ताव श्रगुणा होन्तु, तुम्हाकं पन रक्यों कीदिसा गुणा'ति वृत्ते, 'तेन हि सुणाही'ति दुतियं गाथमाह —

श्रकोधेन जिने कोधं, श्रसाधुं साधुना जिने। जिन कद्रियं दानेन, सचनांलकवादिनं। एतादिसो श्रयं राजा, मगगा डय्याहि सारथीं ति॥

एवं वृत्ते मिल्लकराजा च रभोप रथा त्रोतिरत्वा अस्से मोचेत्वा रथं त्रपनेत्वा वाराणिसरञ्जो मग्गं त्रदंसु। वाराणिसराजा मिल्लकरञ्जो नाम 'इदिक्षदक्त कातुं वहती'ति श्रोवादं दत्वा बाराणिसं गन्त्वा दानादीनि पुञ्जानि कत्वा जीवितपरियोसाने सग्गपदं पूरेसि। मिल्लकराजापि तस्य श्रोवादं गहेत्वा जनपदं परिगाहेत्वा श्रत्तनो श्रगुणवादिं श्रदिस्वाव सकनगरं गन्त्वा दानादीनि पुञ्जानि कत्वा जीवितपरियोसाने सग्गपदमेव पूरेसि।

[ सत्था कोसलराजस्य श्रोवाददानत्थाय इदं धम्मदेसनं श्राहरित्वा जातकं समोधानेसि । 'तदा मल्लिकरञ्जो सारिथ मोग्गलानो श्रहोसि, राजा श्रानन्दो, वाराणसीरञ्जो सारिथ सारियुत्तो श्रहोसि, राजा पन श्रहमेवा'ति । ]



# (२०) मखादेवजातकम्।

[ इदं शास्ता जैत्रवने विहरन् महानिष्क्रमणमारभ्य श्रवकथत्। ""
श्रय शास्ता धर्मसभामागत्य "सिच्नाममन्त्रत—'कस्यां नु स्थ भिच्नवः! एति कथायां संनिष्णणाः' इति पृष्ट्वा 'भदन्त ! नान्यायां कथायां, युष्माकमेव। पृतः निष्क्रमणं वर्णयन्तो निष्णणाः स्म' इति 'भिच्नवः! न तथागतः एति एव निष्क्रमणं निष्क्रान्तः प्रशेमिष । नष्क्रान्तः एव' इत्याह । भिच्नवः तस्यार्थस्याविभावार्थं भगवन्तमयाचिषत् । भगवान् भवान्तरेण प्रतिच्छन्नं कारणं प्रकटमकार्षात्।

स

a f

4

ध

त

क

पर

खे

फ

मे

सर

च

फ

आ

'ब

चि

डा

नेत

सत

अतीते विदेहराष्ट्रे मिथिलायां मखादेवो नाम राजा अभूत् धार्मिको धर्मराजः । स चतुरशीतिवर्षसहसाणि कुमारकीडां तथा औपराज्यं तथा महाराज्यं कृत्वा दीर्घ अध्वानं क्षपित्वा एकदिवसे कल्पकं आममन्त्रत । 'यदा मे सौम्य कल्पकः ! शिरसि पलितानि पश्येः, अथ मे आरोचयेः'। कत्पकोऽपि दीर्घमध्यान क्षपयित्वा एकस्मिन् दिवसे राज्ञः अञ्जनवर्णानां केशानां अन्तरे एकमेव पिंढतं हिंदू। 'देव! एकं ते पिंढतं दृश्यते' इति आरू रचत । 'तेन हि मे सौम्य ! तत् पिलतं उद्भृत्य पाणौ स्थापय' इति च उक्तः सुवर्ण-संदंशेन उद्भृत्य राज्ञः पाणौ प्रत्यतिष्ठिपत् । तदा चतुरशीतिवर्षसहस्राणि आयुः अवशिष्टं भवति । एवं सत्यपि पिलतं दृष्ट्वा एव मृत्युराजं आगत्य समीपे हिथतं इव आत्मानं आदित्यपर्णशालं प्रविष्टमिव च मन्यमानः संवेगमाप्य 'बाल मलादेव ! यावत् पलितस्योत्पादा एव इमान् क्लेशान् हातुं नाशकः' इति अचिचिन्तत् । तस्य एवं पलितपादुर्भावं आपद्यमानस्य अन्तर्दाहः उदपादि । शरीरात् स्वेदाः अमूमुचन्त । शाटकाः पीडियत्वा अपनेतंव्याकारप्राप्ताः अभूवन् ।

स 'अद्येव मया निष्कम्य प्रविज्ञातुं वर्तते' इति कल्पकाय इतिसहस्रोत्थानं ग्रामवरं व्रत्वा ज्येष्ठं पुत्रं प्रकोक्ष्यं 'तात ! मम्

# २०. मखादेवजातकं

[इदं सत्था जेतवने विहरन्तो महाभिनिवलमनमारस्भ वधेसि!" श्रथ सत्था धम्मसभं श्रागन्तवा भिवल श्रामन्तेसि 'वाय नृत्थ भिवल वे! एतरिह कथाय सिन्निस्ना'ति पुच्छित्वा 'भन्ते! न श्रव्ञाय कथाय, तुम्हाकं येव पन नेवलम्मं वर्ण्यमाना निस्निन्नाग्हा'ति भिवल वे! न तथागतो एवरिह येव नेवलम्मं निवलन्तो, पुद्वेपि निवलन्तो येवा'ति श्राह। भिवल तस्सात्थस्साविभावत्थं भगवन्तं याचिसु। भगवा भवन्तरेन पटिष्ह श्र कार्र्ण पाकटं श्रकासि।

न:

्व

11-

श्रतीते विदेहरहे मिथिलायं मखादेवा नाम राजा श्रहोसि धिमको धम्मराजा। सो चतुरासीतिवस्ससहस्सानि दुमारकीळ तथा श्रोपरज्जं तथा महारङ्जं कत्वा दीघं श्रद्धानं खेपेत्वा एकदिवसं कप्पकं श्रामन्तेसि 'यदा मे सम्म कप्पक! सिरसिंम फलितानि परसेय्यासि अथ मे आरोचेय्यासी'ति। कप्पकोपि दीघं श्रद्धानं खेपेत्वा एकदिवसं रञ्जो अञ्चनवर्गान केसानं अन्तरे एकमेव फिलतं द्विस्वा 'देव, एकन्ते फिलतं दिस्सती'ति आरोचेसि । 'तेन हि मे सम्म ! तं फलित उद्धरित्वा पाणिम्ह ठपेही'ति च वुत्तो सुवएण-सग्डासेन उद्धरित्वा रञ्जो पाणिम्ह पतिष्टापेसि। तदा रञ्जो चतुरासोतिवस्ससहस्सानि त्रायुं अवसिट्ठं होति । एवं सन्तेपि फिलतं दिखाव मच्चुराजानं आगत्त्वा समीपे ठितं विय, श्रनानं त्रादित्तपर्यासालं पविद्वं विय च मञ्जमानो संवेगं आपिडिजत्वा वाल मखादेव, याव फलितस्सुप्पादाव इमे किलेसे जहितुं नासक्खी'ित चिन्तेसि । तस्सेवं फलितपातुभावं त्रावज्जन्तस्स डाहो उप्पत्नि, सरीरा सेदा मुचिसु, साटका पीळेत्वा अप-नेतव्वाकारपत्ता ऋहेसुं।

सो 'अज्जेव मया निक्खमित्वा पव्वजितुं वृहती'ति कप्पकस्स सतसहस्मुडानं गामवरं दत्वा जेट्टपुत्तं पक्कोसापेत्वा 'तात, मम शोर्षे पिलतं प्रादुर्भ्तं, महळकोऽस्मि जातः, सुक्ताः खळ पुनमें मानुषकाः कामाः, इदानी दिन्यकामे पर्येषयिष्यामि, निष्क्रमणकालो मम । त्वं इमं राज्यं प्रतिपद्यस्य । अहं पुनः प्रवज्य मखादेवाम्न-वनोद्याने वसन् श्रवणधर्मे करिष्यामि' इति अवोचत् ।

तमेवं प्रविज्ञां अमात्याः उपसंकम्य 'देव! किं युष्माकं प्रविज्याकारणम्' इति अप्राक्षुः। राजा पलितं हस्तेन ग्रहीत्वा अमान्येभ्यः इमां गाथामाह—

उत्तमाङ्गरहाः मम इमे जाता वयोहराः। पादुर्भृता देवदूताः प्रवच्यासमयो मम'इति ॥

स एवमुक्त्वा तिस्मन् दिवसे एव राज्यं प्रहाय ऋषि । व्रज्यां प्रवाय तिसम् विवयः स्वायं प्रहाय स्वयं प्रहाय स्वयं । प्रवायं प्रहाय स्वयं । प्रवायं विवयं स्वयं 
[ शास्ताऽपि 'न भिचनस्तथागतः इदानीमेन महाभिनिष्क्रमणं निष्कान्तः पूर्वमिष निष्कान्तः एवं इति धर्मदेशनमाहृत्य दशियत्वा चत्वारि सत्यानि प्राकाशिष्ट । केवित् स्रोतापन्नाः अभूतन्, केवित् सक्त्रागामिनः केविद्नागामिनः । इति भगवान् इमे हे बस्तुनी कथियःवा अनु पत्नि घटियःवा जातकं समनादीवार्षः 'तदा कल्पकः श्रानन्दोऽभूत् , पुत्रो राहुलः, मलादेवराजः पुनरहमेद' इति ।

इति मखादेवजातकम् ।

सीसे कृतितं पातुभूतं, महत्त्वकोिम्ह जातो, भुता खो पन मे मानुसका कामा, इदानि दिन्यकामे परियेसिस्सामि, नेक्खम्मकालो सप्ह, त्वं इम रज्जं पटिपज्ज, श्रहं पन पत्त्वजित्वा मखादेवम्ब-वनुष्याने वसन्तो समण्धम्मं करिस्सामी'ति श्राह।

तं एवं पव्यजितुकामं अमञ्चा उपसंकमित्वा 'देव, किं तुम्हाकं पव्यज्जाकारण'न्ति पुचिंछसु । राजा फलितं हत्थेन गहेत्वा अम-जानं इमं गाथमाह—

> ' उत्तमङ्ग हहा सप्हं इमे जाता वयोहरा। पातुभूता देवदूता, पब्वज्जासमयो ममा'ति॥

सो एवं वत्वा तं दिवसमेव रङ्जं पहाय इसिपव्वङ्जं पव्य-जित्या तिसमञ्जे व मखादेवम्बवने विहर्गतो चतुरासीतिवस्य-सहस्सानि चत्तारो ब्रह्मविहारे भावेत्वा अपरिहीनच्याने ठितो कार्लं कत्वा ब्रह्मलोके निव्यत्तित्वा,पुन ततो चुतो मिथिलायं येव निमिनाम राजा हुखा श्रोसकमान श्रत्तनो वस घटेत्वा तत्थेव श्रम्यवने पव्यजित्वा ब्रह्मविहारे भावेत्वा पुन ब्रह्मलोकूपगोव श्रहोसि ।

[ सत्थापि 'न भिक्खवे ! तथागतो इदानेव महाभिनिक्खमनं निक्खनतो पुरुवेपि निक्खनतो येवा'ति धम्मदेसनमाहरित्वा दस्सेत्वा चतारि सच्चानि पकासेसि । केचि सोतापन्ना ग्रहेसुं, केचि सकदागामिनो, केचि ग्रनागामिनो । इति भगवा इसानि ह्रे बत्थूनि कथेवा श्रनुसन्वि घटेत्वा जातकं समोधानेसि । तदा कप्पको ग्रानन्दो ग्रहोसि, पुचो राहुलो, मलादेव राजा पन श्रहमेवा'ति ] ।

मखादेवजातकं ।

तंका करा, तरक, निर्म

a:

गिन

:1

ात्

# जातकत्थवण्णनातः समुद्भृताः अंशाः ।

-- 0 ※ 0 ---

# १—संसुमारजातकं

अलं एते हि " (पृ०४)

तत्थ त्रालं एतेहीं ति यानि तथा दीपके दिट्ठानि एतेहि मण्हं त्रलं। वरं मण्हं चदुम्बरों ति मण्हं त्रयमेव उदुम्बररुक्खों वरं।

महती बत ते " ( पृ० ५ )

बोन्दीति सरीरं। तदूपिकाति पञ्जा पन ते तदूपिका तस्स सरीरस्स अनुच्छिवका नित्थ, गच्छ दानि यथासुखन्ति इदानि यथासुखं गच्छ नित्थ ते इदयन्ति।

## २-वानिरन्दजातकं

### यस्सेते चतुरो " ( पृ॰ १ )

तत्थ यस्साति यस्स कस्सचि पुगालस्स । एतेति इदानि बतन्त्रे प्रचन्नवतो निहिस्ति । चतुरो धम्माति चतारो गुणा, सम्चं ववीस्त्तं, मम सन्तिक ग्रागमिस्सामीहि हि बत्वा मुसावादं ग्रकत्वा ग्रागतो येवाति इतं ते ववीस्त्वं । धम्मोति विचारणपञ्जा, एवं कते इदं नाम भविस्ति स्तिति एसा ते विचारणपञ्जा, धितीति ग्रब्वोच्छिन्नविर्यं कुचिति, एतिष्वे ते श्रत्थि । चागोंति ग्रचपरिचागो, त्वं ग्रतानं परिचिनित्वा मम सन्तिकं ग्रागतो, यं पनाहं गणिहतुं नासिन्ति मरुहं एवेत्थ दोसो । दिष्ठन्ति प्रचामिन्ते । सो श्रतिवत्ततींति यस्स पुगालस्स यथा तव एवं एते चतारो धम्मा ग्रत्थि सो यथा मं श्रज्ज त्वं ग्रतिकन्तो तथेव ग्रत्तनो पद्धामिन्नं श्रतिकमिन्नते ग्रिमिन्नति ग्रिमिन्नति ग्रिमिन्नति ग्रिमिन्नति ग्रिमिन्नति ग्रिमिन्नति ग्रिमिन्नति ।

### ३-- यकजातकं

नाचन्तनिकति पञ्जो ... ( पृ॰ १५)

तत्थ नाचन्त निकतिपञ्ञो निकत्या मुखमेधतीति निकति बुचित बञ्चना, निकति पञ्जो पुगालो, ताय निकत्या निकतिया बञ्चनाय न श्रचन्तं मुखं एधित निचकाले मुखासिम नेव पितृहातुं न सक्कोति, एकंसेन पन विनासं पापुनाति येवाति श्रत्थो श्राराधेतीति पिटनमित । निकतिपञ्जोति केराटिकभावं सिक्षितपञ्जो पापपुगालो श्रत्तना कनस्स पापस्स फलं पिटलभित विन्दतीति श्रत्थो। कथं १ वको कक्षटकामिवा'- ति यथा बको कक्षटका गीवच्छेदं पापुणि, एवं पापपुगालो श्रत्तना कतपापतो दिष्टधम्मे वा संपरायं वा भयं श्राराधेति पिटलभितीति, इमं श्रत्थं पक्षसिन्तो महासत्तो वनं उन्नादेन्तो धम्मं देसेसि।

#### ४-सीहचम्मजातकं

स

व

ह्ये

i,

**A**-

विष

तकं

লা

ारो मसं नेतं सीहस्स ( पृ० १७)
तत्थ जम्मो ति लामको
चिर्मिप स्रो ( पृ० १७)

तत्थ तन्ति निपातमत्तं, अयं गद्गभो अत्तनो गद्गभभावं अजानापेत्वा सीहचम्मेन पारुतो चिरन्ति कालं हरितं यवं खादेख्याति अत्थो। रवमानो च दूसयी'ति अत्तनो पन गद्गभरवं रवमानो चेस अत्तानं दूसिय, नत्थेत्थ सोहचम्मस्स दोसो'ति।

५ —राधजातकं

पवासा आगतो "( पृ० २१)

तस्यत्थो — ग्रहं तात! पवासा श्रागतो सो चिन्ह इदानेव श्रागतो न चिरागतो, तेन पवत्ति श्रजानन्तो तं पुच्छामि कचिन्तु तात! ते माता श्रम्ब पुरिस न उपसेवतीति।

#### न खो पनेतं "( पृ० २१)

तत्थ गिरन्ति वचनं हि यथा इदानि गिरा एवं तदा गिरन्ति बुचित, सो हि सुक्रपोतको लिंगं अनादिशित्वा एवं आह, अयं पनेत्थ अत्थो तात! पिरहतेन नाम सन्चुपसंहितं यथाभूतं अत्थयुत्तं सभाववाचिम्प अनिय्यानिकं न सुभएं, अनिय्यानिकं च सन्चं भगन्तो सयेत्थ पोष्टपादो व मुम्मुरे उपकृतितोतिपि पाठो अयं एवत्थो।

N

सर

श्रा

श्रव

तं

ध

#### ६---नचजातकं

तत्थ रुदं मनुञ्ज नित तकारस दकारो कतो, रुदं मनापं, विस्सत-सद्दो मधुरोति अत्थो। रुचिरा च पिट्टीति—पिट्टि पि ते चित्रा चेंग्र सोभना च, वेळ्रिरचवरग्रापिनभा'ति वेळ्रिरयमणिवरणसिद्सा, त्यामम् चानीति एकव्यामपमाणानि, पेक्छुनानीति पिञ्जानि। नच्चेन ते धीतर नो ददामीति हिरोत्तपं भिन्दित्वा निच्चतभावेनेव ते एवरूपस्स निञ्जस्स धीतरस्स नो ददामीति वत्वा।

# ७ — उल्कजातकं

## सब्बेहि किर ( पृ० २५)

तस्सत्थो—या एसा सावना वत्तित तं सुरवा वदामि सब्बेहि किर इमेहि समागतेहि जातीहि श्रयं कोसियो राजा कतो सचे पनाहं जातीहि श्रजुञ्जातो भवेच्यं एत्थ वत्तब्वं एकवाचिकं किक्कि भगोच्य न्ति ।

#### भगा सम्म ... ( पृ० २५ )

तत्व भण सम्म श्रानुङ्जातो'ति सम्मवायस त्वं सब्वेहेव ग्रहिं श्रानुङ्जातो, यं ते भणितन्त्रं तं भण । श्रात्थं धम्मं च के वलन्ति भण्नतो च कारणं चेव पवेण्टागतं च वचनं श्रमुज्जित्वाव भण । पङ्जावन्तो जुतिन्धरा'ति पञ्जासंपन्ना चेण जाणो भासधरा च दहरापि हि श्रात्थि येव ।

#### न मे रुचति ( पृ० २७ )

तस्सत्थो भद्दं तुम्हाकं होतु, यं पनेतं तिक्खत्तुं सावनवाचाय उल्क्रस्य ग्रिभसेचनं कविरात एतं मण्डं न स्चिति, एतस्स हि इदानि तुर्क्ठिचत्तस्स ग्रुकुद्धस्स सुखं पस्सथ, कुद्धो पनायं कथं करिस्सतीति न जानामि, सब्बथापेतं मण्डं न रुचतीति।

#### य-कुरुङ्गमिगजातकं

कच्छपो पाविसी "( पृ० ३१)

तत्थ अपानयीति अपानयी गहेत्वा अगमासीति ।

Ŧ-

₹-

4

स

₹

ो

#### ६-जवसकुणजातकं अकरम्हसे · · ( ए० ३३ )

तत्थ श्रकरम्हसे 'ति भो सीह, मयम्पि तव एकं कि च श्रकरिम्ह। यं वलं श्रहुवम्हसे 'ति यं श्रम्हाकं वलं श्रहोसि तेन बलेन ततो कि जि श्रहापेवा श्रकरिम्ह येव।

# श्रकतञ्जुं ... ( ५० ३३ )

तःथ अकत्रक्त्युन्ति कत्रगुणं अजानन्तं। अकत्तारन्ति सयं किञ्जि

# यस्स सम्मुखचिएऐन "( पृ॰ ३३ )

सम्मुखचिएगोना'ति सम्मुखे कतेन गुगोन। अनुसुख्यमनको सन्ति तं पुगालं न उसूयन्तो न श्रकोसन्तो सनिकं तम्हा पुगाला श्रपगच्छेखा'ति।

### १०-ससजातकं

सत्त मे रोहिता ( पृ० ३७)

तत्थ थलमुन्भता'ति उदकतो थले उपिता थले पिटिट्टिता केनापि का रह्या, एतं भूत्वा'ति एतं मम सन्तकं मच्छाहारं पिचत्वा भुक्षित्वा समग्र-धम्मं करोन्तो रमग्णीये रुक्खमूले निसिन्तो इमिस्म वने वसाति।

#### दुस्स से ... ( पृ० ३६ )

केन

मह

चेवि

दो

मर

को

ग्र

स

f

तस्य दुस्स में 'ति यो एस ममाविदूरे खेशपालो वपति दुस्य असं सुस्साति अस्थो । अमाभतित आभतं आनोतं, मंससूला च द्रे गोधा'ति अङ्गारपकानि द्रे मंससूलानि एका च गोमा, दिधवारकिन दिधयातकं। इदन्ति इदं एसकं अस्थि, एनं सम्बन्धि तवाभिष्ठविकेन पाकेन पवित्य परिसुक्षिता उमोस्थिको हुस्वा रमणाये क्ष्म वसूले निसीदित्वा समण्यमं करोन्तो एतिस्म वनसण्डे वसाति अस्थो ।

#### अम्बपकोदकं "(पृ ३६)

तत्थ अम्बपक्षन्ति मधुरं अम्बक्तं, उद्कं सीतिन्त गङ्गायं उद्कं सीतलं। एतं भुःवा'ति बाह्मण एतं अम्बक्तं परिभुक्षिःवा सातलं उद्कं पिवित्वा यथारुचिते रमणोये रुक्तवमूले निसिन्नो समण्यममं करोन्तो इमस्मि वनसण्डे वसा'ति।

### न ससरस " ( पृ० ३१ )

तत्थ मम भुत्वा'ति एतं श्रहं श्राग्गि कोहीति वदामि इमिना श्रागिना पकं ममं भुक्षित्वा इमिन्न वने वत, एकस्त समस्त सगीरं नाम एकस्स पुरिसस्स यापनमत्तं होतीति ।

# ११—मतकभत्तजातकं

### एव चे ( पृ० ४५)

तस्थ एवं चे सत्ता जानेय्युन्त इमे सत्ता एवं चे जानेय्युं, क्यं दुक्खायं जातिसंभवो'ति अयं तत्थ तत्थ जाति च जातस्स अनुक्षमेन विद्वसङ्खातो संभवो च जराव्याधिमरणअप्पियसंपयोगिपयविष्पयोगहर्थं पादच्छेदादीनं दुक्खानं वस्थुभूतत्ता दुक्खोति यदि जानेय्युं। न पाणी पाणिनं हब्जे'ति परं वधेन्तो जातिसंभवे वधं लभित पीळयन्तो पीळं लभितीत जातिसंभवस्स दुक्खवत्थुताय दुक्खभावं जानन्तो कोचि पाणी अञ्जं पाणिनं न हब्जे, सत्तो सत्तं न हनेय्या'ति 'अत्थो, किंकारणी

—पापत्राती हि सोचती'ति यस्मा साहित्यकादिसु चसु पयोगेसु येन केनचि पयोगेन परस्स जीवितिन्द्रियुपच्छेदनेन पाणवातपुग्गलो श्रद्धस्महानिरयेसु सोलससु उस्सदिनरयेसु नानप्पकाराय तिरच्छानयोनिया पेत्तिविसये श्रसुरकाये'ति इमेसु चतुपु श्रयायेसु महादुक्लं श्रतुभवमानो दीवरसं श्रन्तोनिष्कायनलक्लाणेन सोकेन सोचिति, यथा वा श्रयं एळको मरणभयेन सोचि। एवं दीवरसं सोवतीतिपि अधा न पाणो पाणिनं हब्जे, कोचि पाणातिपातकस्मं नाम न करेच्य, मोहेन पन मोळढा श्रविज्ञाय श्रन्थीकता इसं श्रादीनवं श्रयस्सन्ता पाणातिपातं करोन्तीति।

ų٠

'ति

**6** |

वा

Ħ

दक (कं

ěн

ना

ीरं

रुथं

मेन तथ•

गो

îdi

ाणो

गा

### १२ — बावेरुजातकं

श्रद्रसनेन " ( पृ० ४६ )

तत्थ सिखिनों ति सिखाय समन्नागतस्स, मञ्जूभाणिनों ति मधुर-सरस्स, श्रपूजेसुन्ति पूजिंसु, फलेन चां ति नानप्पकारेन फज़ाफलेन च ।

यदा च ... (पृ० ४६)

वावे रुमागमा'ति बावेरुरहं त्रागतो बावेरुन्तिपि पाठो। त्र्राहायथा'-ति परिर्हानो ।

यावनुष्पज्जित "( पृ॰ ४६ )

थम्मराजा'ति नवहि लोकुत्तरधम्मेहि परिसं रञ्जेतीति धम्मराजा, पभंकरो'ति सत्तलोकसंखारलोकेसु श्रालोकस्स कतत्ता ।

यदा च ... ( पृ० ४६ )

सरसंपन्नो'ति ब्रह्मस्सरेन समन्नागतो, धम्मं त्र्रादेसयीति चतुस्सच-धम्मं प्रकासेसीति ।

१४.-सुप्पारकजातकं

भक्तकच्छां ... ( पृ० ५६ )

त्तस्य पयातानन्ति भरुकच्छपट्टना निक्खमित्वा गच्छतानं।

धनेसिनिन्त तुम्हाकं वाणिजानं धनं परियेसन्तानं। विष्पनद्वाया'ति ताता तुम्हाकं इमाय विदेसं पक्खन्ताय नावाय कम्मकारका पकतिसमुद्दं श्रितिक्कमित्वा सम्पत्ती श्रयं समुद्दो खुरमालीति वुचिति। एवं एतं पण्डिता कथेन्ती'ति।

#### यतो सरामि "( पृ॰ ६५)

तत्थ यतो'ति यतो पट्टाय ग्रहं श्रशानं सरामि यतो पट्टाय चिह्न विब्जुतं पशो'ति श्रथो। एकपाण्मिप हिंसितन्ति एत्थन्तरे संचिच एकं कुन्थिकिपिह्नकपाण्मिप विहिंसितं नाभिजानामि। देसनामत्तमेवेतं। बोधिसको पन तिण्सलाकम्पि उपादाय मया परसन्तकं न गहितपुट्यं लोभेन परदारं न श्रोलोकितपुट्यं, मुसा न भासितपुट्यं, तिण्गोन निष् मर्जं न पीतपुट्बन्ति एवं पञ्चसीलवसेन सचिकिरियं श्रकासि। कत्वा च पन पुण्णपातिया उदकं नावाय धुरे श्रासिञ्च।

### १५ — सीलानिसंसजातकं

पस्स सद्धाय · · ( पृ० ६६ )

त्रथ परसा'ति कञ्चि श्रनियामेखा पस्सथा'ति श्रालपति । सद्धाया'ति लोकियलोकुत्तराय सीलेपि एसेव नयो ।

चागस्माति देय्यधम्मपरिचागस्स चेत्र किलेसपरिचागस्स च । अय फलन्ति इटं फलगुणं श्रानिसं सन्ति अत्थो । अथवा चागस्स च फलं पस्स अयं नागो नावाय वर्णोनाति एवं पेत्थ अत्थो दट्टवो । नावाय वर्णोना'ति नावाय सण्ठानेन । सद्धन्ति तीसु रतनेसु पतिद्वितसद्ध ।

#### सब्भिरेव'''( पृ० ६६)

सिंध्भरेवा'ति पश्छितेहि येव। समासेथा'ति एकतो आवसेव्य उपवसेव्य वसेव्याति अत्थो। कुट्वेथा'ति करेव्य। सन्थविति मिरासन्थवं। तरहासन्थवो पन केनिच सिद्धं न कात्रह्यो। नहापितो'ति नहापितकुटुम्बिको। नहापितो'तिपि पाठो।

सीलं वर्ग

पवि सटब श्री

प्रम दुम्म विय

यथा पनित उच्ह पती

चुल

#### १६ — चम्मसाटक जातकं

कल्याग्रह्मपो " ( पृ० ७३ )

तत्थ कल्याग्यरूपो'ति कल्याग्यजातिको । सुपेसलो'ति सुट्टुपिय-सीलो । जातिमन्तूपपन्नन्ति जातिया च मन्तेहि च सम्पन्नं । यसस्सीतिः वण्णभणनं एतं ।

मा त्राह्मण "( २० ७१ )

तत्थ इत्तरदृस्सनेना'ति खणिकदस्सनेन।

15

रेह

कं

1

ड्यं पि

ਰ

य

लं

1य

रय

न्त

ति

सित्थ सगगा" ( ५० ७१ )

तस्सत्थो-भिक्खवे तस्स परिच्याजकस्य उरूद्विकं भगां खारिभारोः पविद्वितो, तस्मि पविद्वियमाने यं तथेतस्स बाह्यणस्स उपकरणभण्डं तिष्य सद्यं भिन्नं सो उभो बाहा उक्तिश्विपत्वा परिवारेत्वा ठितपरिसं सन्धाय अभिधावथ हज्जते ब्रह्मचारीति बदन्तो कन्द्रित रोदित परिदेवतीति ।

एवं सो निहतो "( पृ० ७१)

तत्थ श्रपुज्जिन्ति श्रपूजनीयं। यथाह मजाित यथा श्रहं श्रज्ज श्रसन्त-पग्गहं कत्वा ठितो मेण्डेन दळहप्पहारेन पहतो हतो एत्थेव मारितो । दुम्मतोित दुप्पञ्जो। एवं यो श्रञ्जोिप श्रसन्तपग्गहं करिस्सिति सो श्रहं विय दुक्खं श्रनुभविस्सिति।

१७ — उच्छङ्ग जातकं

उच्छङ्गे देव…( ए० ७३)

तत्थ उच्छङ्गे देव मे पुत्तोंति देव मग्हं पुत्तो उच्छङ्गे येव ।
यथा हि ग्ररञ्जं पविसित्वा उच्छङ्गे कत्वा साकं उच्छिनित्वा तत्थ पिक्खपन्तिया उच्छङ्गे साकं नाम सुलभं होति एवं इत्थिया पुत्तोपि सुलभो,
उच्छङ्गे साकसदिसो च, तेन वुर्गं-उच्छङ्गे देव मे पुत्तोंति। पथे धावन्तिया
पतीति मग्गं श्रारुग्ह एिककाय गच्छमानायपि हि इत्थिया पति नाम
सुलभो । दिहो दिहो येव होति, तेन दुत्तं—पथे धावन्तिया पतीति ।

तछ्व देसं न परसामि यतो सोदिरियमानये'ति यस्मा पन मे माता पिता नित्त तस्मा इदानि तं मातुकुच्छिसंखातं अञ्जं देसं न पस्सामि यतो अहं समारे उदरे जातत्ता सहोदिरियसंखातं भातरं आनेष्यं तस्मा भातरं येव से देशित।

ग्रको

मच्छ वादी

ग्रपा

श्रमह

उत्तर

हरा

वये ति

विर

दूत

भूते

दूत जि

यथ

वुः

ल

## १ ८-वेद्घ्मजातकं

श्रनुपायेन " ( पृ० ८१ )

तथ्य सो विह्ञ्जतीति सो श्रनुपायेन श्रतनो श्रत्थं विह्न मुख् इच्छामीति श्रकाले वायामं करोन्तो पुग्गलो विह्न्जति किलमति महाविनार पापुणाति । चेता'ति चेतियरहवासिनो चोरा । हिनसु वेद्व्भन्ति वेद्व्भ मन्तवसेन वेद्व्भो'ति लद्धनामं ब्राह्मणं हिनसु । सब्बे ते व्यसनमञ्क्षगूंति तेषि च श्रनबसेसा श्रज्जं वातयमाना व्यसनं श्रिधगिच्छिसु पटिलिभिस्'ति।

# १६-राजोबादजातकं

दळह दळहस्स ... ( पृ० ५७ )

तत्थ दळहं दळहस्स खिपती यो दळहो होति वलवदळहेण पहारेते वा वचनेन वा जिनितव्शे तस्स दळहं येव पहारं वा वचने वा खिपति एवं दळहोव हुत्वा तं जिनातीति दस्सेति। मिल्लिको'ति तस्स रञ्जो नामं। मुदुना मुदु'न्ति मुदुपुग्गलं सयिप मुदु हुत्वा मुदुना वा उपायेन जिनाति। साधुम्पि साधुम्प जोति असाधुम्पि असाधुम्प ते स्वाक्ष्य संप्रुरिसा ते स्वं पि साधु हुत्वा असाधुना व उपायेन। ये पन असाधू ते सर्वाक्ष्य असाधु हुत्वा असाधुना व उपायेन जिनातीति दस्सेति। एतादिसो अया साखां ते अया असाधु हुत्वा असाधुना व उपायेन जिनातीति दस्सेति। एतादिसो अया राजा'ति अयं अम्हाकं कोसलराजा सीलाचारेन एवरूपो। मग्गा उप्याहि सार्थी'ति अत्तनो स्थं मग्गा उक्तमापेत्वा उपयाहि उपयेन याहीवि अम्हाकं रञ्जो मग्गं देहीति वदित।

अकोधेन ( ५० ८० )

तत्थ एतादिसो'ति एतेहि श्रकोधेन जिने कोधनित श्राहिवते । बुरोहि गुगोहि समन्नागतो । श्रयं हि कुद्धं पुगालं सयं श्रकोधो हुव श्रकोधेन जिनाति । श्रसाधुं पन सयं साधु हुत्वा साधुना । कद्रियं थद्ध-मन्छिरिं सयं दायको हुत्वा दानेन । श्रालिकवादिनं मुसावादिं सयं सच-वादी हुत्वा सन्चेन जिनाति । मग्गा उप्याहीति सम्म सारिथ मग्गतो श्रपगन्छ एवंविधि-सीलाचार-गुण्युत्तस्स श्रम्हाकं रञ्जो मग्गं देहीति । श्रम्हाकं राजा मग्गस्स श्रमुन्छिवको'ति ।

निश

सारे

ति।

सुखं वनासं

द्दम-

गूं ति

'ति।

हारेन

ने एवं

नामं ।

ाति।

पा ते

यिग

ग्रा

याहि

ाहीति

देवसे 1

हता

### २०-मखादेवजातक'

उत्तमङ्गरहा...( पृ० ६१ )

तत्थ उत्तमङ्गरुह।'ति केसा । केसा हि सब्बेसं हत्थपादादीनं श्रङ्गानं उत्तमे सिरिहेंम रुहत्ता उत्तमङ्गरुहा नामाति बुचिन्त । इमे जाता वयो-हरा'ति पस्सथ ताता फिलतपातुभावेन तिरुणं वयानं हरन्तो इमे जाता वयोहरा । पातुभूता'ति निब्बत्ता । देवदूता'ति देवो'ति मच्चु, तस्स दूता ति देवदूता । सिरिहेंस हि फिलतेसु पातुभूतेसु मच्चुराजस्स सन्तिके ठितो विय होति । तस्मा फिलतानि मच्चुदेवस्स दूता'ति बुचिन्त । देवा विय दूतातिषि देवदूता । यथा हि श्रलकंतपित्यत्ताय देवताय श्राकासे ठत्वा-भ्रमुकदिवसे मिरिस्सी'ति बुत्ते तं तथेव होति एवं सिरिहेंस फिलतेसु पातु भृतेसु देवताय व्याकरणसिदसं येव होति । तस्मा फिलतानि देवसिदसा दूताति बुचिन्त । विसुद्धिदेवान दूता ति देवदूता । सब्बवोधिसत्ता हि जिस्सी स्मित्वविद्या विस्ति देवा व संवेगं श्रापिजत्वा निक्खम्म पव्यजनित ।

जिएएँ च दिस्वा दुखितं च ब्याधितं, मतं च दिस्वा गतमायुसंखयं ।
कासायवर्थं पटवजितं च दिस्वा, तस्मा ग्रहं पटवजितोम्हि राजांति ॥
इमिना परियायेन फिलतानि विसुद्धिदेवानं दूतता देवदूतांति
उचिन्त । पटवज्जासमयो समांति गिहाभावधो निक्खन्तहेन पटवज्जाति
जिद्धनामस्स समग्रालिङ्गग्राहस्स कालो मण्हन्ति दस्सेति ।

इति जातकहवएणनातो उद्घटा श्रंसा।

### भाषानुवाद

पीक

बन्द स्था

का

चौड़े

"सं

स्रो

खित

लोग

हो

युत्त कलं

को

### १. सुंसुमार-जातक

[ इसे शास्ताक्ष ने जेतवन में विहार करते समय देवदत्त द्वारा वर्ष करने के प्रयत्न के सम्बन्ध में कहा। उस समय शास्ता ने 'देवदत्त वर्ष करने के लिए प्रयत्न कर रहा है" सुनकर 'भिक्षुओ ! देवदत्त मेरे वर्ष के लिए इस समय ही नहीं प्रयत्न कर रहा है, पहले भी प्रयत्न किया ही था, किन्तु भय मात्र भी उत्पन्न नहीं कर सका" कह, अतीत कथा कहो।

प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मद्दा के राज्य करते समय, हिमाल्य-प्रदेश में बोधिसत्त्व वन्दर की योनि में उत्पन्न होकर, हाथी के समान बलवान, शक्तिशाली, विशालकाय (तथा) सींदर्य प्राप्त हो, गंगा के किनारे जंगल में निवास करते थे। उस समय गंगा में एक मगर रहताथा। उसकी स्त्री ने बोधिसत्त्व के शरीर को देख, उनके कलेजा को खाने की इच्छा — उत्पन्न करके, मगर से कहा—"स्वामी! में इस बहे बन्दर का कलेजा खाना चाहती हूँ।"

'भद्रे ! हम लोग जलचारी हैं, यह स्थलचारी है, ( भला) कैसे उसे पकड़ सर्कोंगे ?''

"जिस किसी उपाय से पकड़ो, यदि न पाऊँगी, तो मर जाऊँगी।"
"तो मत डरो, एक उपाय है, तुक्षे उसका कलेजा खिलाऊँगा।"

ॐभगवान् बुद्ध को ही शास्ता कहा जाता है। शास्ता शब्द की अर्थ है मार्गोपदेष्टा ( = गुरु )।

† बनारस का प्राचीन नाम ।

्रं भिविष्य में बुद्ध होने वाले सत्त्व को बोधिसत्त्व कहा जाता है।

□ गर्भवती स्त्रियों को जो कुछ खाने पीने या देखने सुनने की बलवती
-इच्छा होती है, उसी इच्छा को "दोहळ" कहते हैं।

इस प्रकार मगरनी को आश्वासन देकर, बोधिसन्त के गंगा में पानी पीकर, गंगा के किनारे बैठने के समय निकट जाकर ऐसा कहा—''हे श्रेष्ट बन्दर! इस प्रदेश में स्वाद-हीन फलों को खाते हुए क्यों तुम अभ्यस्त स्थान में ही रहते हो, गगा के उस पार श्राम, बड़हर श्रादि मीठे फलों का अन्त नहीं है, क्या तुमे वहां जाकर फलमूल नहीं खाना चाहिए?''

"हे श्रेष्ट मगर ! गंगा बहुत जलवाली है, (उसके पाट) लम्बे-चौड़े हैं, कैसे बहाँ जाऊँगा ?"

"यदि चलो, तो मैं तुभे अपनी पीठ पर रख कर ले चलूँगा।"

वह उसका विश्वास करके "बहुत श्रच्छा" कह स्वीकार करके "तो श्राश्रो मेरी पीठ पर चढ़ जाश्रो" कहने पर उस पर चढ़ गया। मगर ने थोड़ी दूर ले जाकर पानी में डुगे दिया। वोधिसच्च ने— "सोम्य! मुक्ते पानी में डुगे रहे हो, यह क्या बात है?" कहा।

"में धर्म-पालन की दृष्टि से तुमे लेकर नहीं जा रहा हूँ, किन्तु मेरी खी को तेरे कलेजा को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई है, उसे में तेरा कलेजा बिलाना चाहता हूँ।"

"सौम्य (= मित्र) ! तूने कह कर बड़ा अच्छा किया, यदि हम लोगों के पेट में कलेजा रहे तो डालियों पर विचरण करते हुए चूर्ण-विचूर्ण हो जाय!"

''तुम लोग कहाँ रखते हो ?''

घ

घ

के

II,

ना-

ान

के

ता

को

बहे

से

1"

1"

ना

वती

बोधिसरव ने समीप में एक पके हुए फलों के गुच्हों (= मोंपों) से युक्त गूलर के वृत्त को दिखलाते हुए कहा — 'देखो, ये हम लोगों के कलेने एक गुलर के वृत्त में लटक रहे हैं।"

'यदि मुक्ते कलेजा दोये, तो मैं तुक्ते नहीं मारूँगा।"

"तो, यहाँ मुक्ते ले चलो, में तुक्ते वृत्त पर लटकते हुए (कलेजे) को दूँगा।"

वह उन्हें लेकर वहाँ गया। बोधिसत्त्र ने उसकी पीठ से उछल का गूलर के वृत्त पर बैठ, — "सौम्य, मूर्ख-मगर! इन प्राशियों का कतेजा वृत्त पर होता है- ऐसा समभे था! तू मूर्ख है, मैंने तुभे धोखा दिया। तेरे फलमूल हुमें ही हहें! तेरा शरीर ही बड़ा है, किन्तु (तुमें) बुद्धि न्हीं है।" वह कर, इस बात को प्रकाशित (= स्पष्ट) करते हुए इन गाथात्रों को कहा-

वन

श

क

फ श

掦

उ to

द्

उ

Z

q

3

í

- १. 'जो समुद्र के उस पार श्राम, जामुन श्रीर कटहल हैं, उनसे मुक्ते प्रयोजन नहीं; मुक्ते गूलर ही उत्तम है।"
- २. 'तेरा शरीर भर ही बड़ा है, किन्तु बुद्धि उसके अनुरूप नहीं है ! हे मगर ! तुम धोखा खाये हो, श्रव जहाँ चाहो, (वहाँ) चले जाश्रो।"

मगर हजार ( रुपये ) हारने के समान दु:खी, उदास, चिन्ता करते हए श्रपने वासस्थान को ही चला गया।

शास्ता ने इस धर्मोपदेश (=देशना) को कह कर मेल बैठाते हुए कहा-"उस समय देवदत्त मगर हुआ था, मगरनी चिद्या माणविका हुई थी, बड़ा बन्दर तो मैं ही था।

# (२) वानरिन्द-जातक

[इसे शास्ता ने वेणुवन में विहार करते समय देवदत्त द्वारा वग करने के प्रयत्न के सम्बन्ध में कहा । उस समय शास्ता ने 'दिवद<sup>त</sup> बध करने के लिए प्रयत्न कर रहा है" सुनकर ''मिक्षुओं! देवदत्त में<sup>रे</sup> वध के लिए इस समय **ही नहीं** प्रयत्न कर रहा है, पहले भी प्र<sup>यल</sup> किया ही था, किन्तु भय मात्र भी उत्पन्न नहीं कर सका।" कह, अतीतः कथा कही।

57

जा

1!

द्धि

ह्न

सं

हीं

Ť)

रते

ग्रते

व

वग

दच

辩

वल

d-

प्राचीन काल में वाराणसी में बहादत्त के राज्य करते समय बोधिसस्व बन्दर की योनि में उत्पन्न होकर सवाना हो, घोड़े के बच्चे के समान, शिक्तशाली, अकेला विचरण करने वाले होकर नदी के किनारे विहार करते थे। उस नदी के बीच में नाना प्रकार के आम, कटहल आदि फल बाले वृत्तों से युक्त एक छोटा द्वीप था। हाथी के समान बलवान, शिक्तशाली बोधिसन्त नदी के इस पार से उछल कर, छोटे द्वीप के इस और नदी के बीच एक पथरीली चटान थी, उस पर गिरते थे, वहाँ से उछल कर उस छोटे द्वीप पर गिरते थे। वहाँ नाना प्रकार के फलों को खाकर सन्ध्या समय उसी उपाय से लौटकर अपने वासस्थान में रहकर दूसरे दिन भी वैसा ही करते थे। इस प्रकार वहाँ वास करते थे।

उस समय एक मगर सपत्नीक उस नदी में रहता था। उसकी उस खी ने बोधिसन्त की इधर से उधर जाते हुए देखकर बोधिसन्त के कलेजे को खाने की इच्छा उत्पन्न कर मगर से कहा — 'आर्थ! मुक्ते इस श्रेष्ठ वन्दर के कलेजे को खाने की इच्छा हुई है।" मगर ने "बहुत श्रच्छा, पाओगीं" कहकर "श्राज उसे सन्ध्या समय छोटे द्वीप से आते हुए ही पकड़ूँगा" (सोवकर) जा पथरीखी चहान पर लेट रहा। बोधिसन्त ने दिनभर विचरण कर सन्ध्या समय छोटे द्वीप पर खड़े हुए ही पत्थर को देख "यह पत्थर इस समय ऊँचा जान पदता है, क्या कारण है?" विचार किया। उन्हें पानी का प्रमाण और पत्थर का प्रमाण भली प्रकार सुविचारित था। इसलिए उन्हें ऐसा हुआ— "श्राज इस नदी का पानी न तो घटा है, न बड़ा ही है, किन्तु यह पत्थर बड़ा हो कर दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ सुक्ते पकड़ने के लिए मगर तो बैठा नहीं है?" उन्होंने 'जरा, इसकी परीचा लूँगा' (सोच) वहीं खड़ा हो पत्थर के साथ बातचीत करते हुए के समान "है पत्थर!" कह, मध्य तर पाते हुए, तीन बार तक "है पत्थर! कहा। "है पत्थर!

क्या उत्तर न दोगे ?" फिर भो उसे वन्दर ने—"क्या हे पत्थर! त्राज मुभे उत्तर नहीं दोगे ?" कहा। मगर ने "श्रवश्य दूसरे दिनों यह पत्थर वड़े वन्दर का उत्तर देता था, इसका उत्तर (में भी) दूँगा।" सोचकर "क्या हे श्रेष्ठ वन्दर!" कहा।

"तू कौन हो ?"

"में मगर हूं।"

"किस लिए लेटे हो ?"

"तेरे कलेजे को चाहता हुआ।"

बोधिसत्त्व ने विचार किया — "दूसरा मेरे जाने का मार्ग नहीं है। आज मुक्ते इस मगर को धोखा देना चाहिए। तव उससे इस प्रकार कहा — "सौम्य मगर! मैं अपने को तेरे लिए त्याग दूँगा, तू मुख फैजाकर, मुक्ते अपने पास आने के समय पकड़ लो।" मगरों के मुख फैजाकर, मुक्ते अपने पास आने के समय पकड़ लो।" मगरों के मुख फैजाने पर आँखें बन्द हो जाती हैं। उसने उस बात का बिचार न कर मुख फैजाया। तब उसकी आँखें बन्द हो गईं वह मुख फैजा आँखों को बन्द कर लेट रहा। बोधिसत्त्व उस प्रकार की बात को जानकर छोटे हीप से उछल कर जा मगर के मस्तक को कुचल, वहाँ से उछल कर विजली के समान चमकते हुए दूसरे किनारे खड़े हो गए। मगर ने उस आधर्य को देख— "इस श्रेष्ठ बन्दर द्वारा श्रत्यन्त आधर्य जनक (काम) किया गया।" (ऐसा सोच) — 'हे श्रेष्ठ बन्दर! इस लोक में चार बातों से युक्त व्यक्ति शत्रुओं को पराजित कर देता है। वे सभी तेरे अन्दरर हैं — ऐसा समकता हूँ।" कह कर इस गाथा को कहा —

'हे श्रेष्ठ बन्दर! सत्य, धर्म, धेर्य, श्रीर त्याग — ये चारों बार्ते जिसमें होती हैं, जैसा कि तुममें हैं, वह शत्रु को पराजित कर देता है।"

इस प्रकार मगर बोधिसत्त्व की प्रशंसा कर श्रपने वासस्थान की चला गया। [ शास्ता ने ''भिक्षुओं ! देवदत्त इस समय ही मेरे वध के लिए प्रयत्म नहीं करता है, पहले भी प्रयन करता ही था" (कहकर) इस धर्मोपदेश को कह, मेल बैठाकर जातक को समाप्त करते हुए कहा— "उस समय मगर देवदत्त हुआ था। उसकी स्त्री चिक्रामाणविका थी।]

-: 0:-

#### (३) यक-जातक

[ इसे शास्ता ने जेतवन में विदार करते समय चीवर बनाने वाले भिक्षु के प्रति कहा। "शास्ता ने 'भिक्षुओ ! जेतवनवासी चीवर बनाने बाला इस समय ही दूसरों को नहीं घोखा दे रहा है, पहले भी यह घोखा देता ही था।" कहकर अतीत-कथा कही।

प्राचीन काल में एक जङ्गल में वोधिसच किसी कमल वाले तालाव के सहारे स्थित वृत्त पर वृत्त देवता होकर उत्पन्न हुए थे। उस समय किसी न बहुत बड़े तालाव में गर्मी के समय पानी घट गया। उसमें बहुत-सी मछ़िलयाँ थीं। तब एक बगुला उन मछ़िलयों को देल ''एक उपाय से इन मछ़िलयों को धोखा देकर खाऊँगा।" (सोच) जाकर पानी के किनारे विचार करते हुए बैठ रहा। तब उसे मछ़िलयों ने देखकर—''ग्रार्थ! क्या विचार करते हुए बैठ हैं ?'' पूछा।

"तुम लोगों के लिए विचार करते हुए वैठा हूँ।"
"त्रार्थ! हम लोगों के लिए क्या विचार कर रहे हैं?"

"इस तालात्र में पानी कम है, खाने पीने की चीजें कम हैं श्रीर महा तपन हो रही है, इस समय मेरी मछलियाँ क्या करेंगी?—ऐसा हम लोगों के लिए विचार करते हुए बैठा हूँ।"

"अवर्थ ! तब हम लोग क्या करें ?"

1

ł

,,

11

ř

"यदि तुम लोग मेरी बात करो, तो में तुम लोगों में से एक-एक को चींच से पकड़ कर एक पाँच रङ्ग के कमलों से टँके बड़े तालाव में ले जाकर छोड़ हूँ।"

'आर्य ! प्रथम करप से लेकर मछिलयों के लिए चिन्ता करने वाला दगुला नहीं हुआ, तुम हम में से एक-एक को खाना चाहते हो ।''

'में तुम लोगों को अपने उपर विश्वास रखने पर नहीं खाऊँगा।
यदि तालाव के होने की बात पर विश्वास नहीं रखते हो, तो एक मछली
को मेरे साथ तालाव देखने के लिए भेजो।" मछलियों ने उस पर विश्वास
कर "यह जल में भी, स्थल पर भी समर्थ है" (सोचकर), एक काने
महामछली को दिया—"इसे लेकर जाओ।" वह उसे लेकर जा, तालाव
में छोड़कर सारे तालाव को दिखला, पुनः लाकर उन मछलियों के
पास छोड़ दिया। उसने उन मछलियों से तालाव की विशेषता का वर्णन
किया। उन्होंने उसकी बात सुन, जाने की इच्छवाले हो, "अच्छा
अार्थ! हम लोगों को लेकर चलो।" कहा।

बगुले ने पहले उस काने महामछली को ही पकड़कर तालाब के किनारे ले जाकर तालाब को दिखल। तालाब के किनारे उत्पन्न वरण वृच पर बैठकर उसे डाली पर रखकर चींच से ग्रहार करते हुए जान से मार कर मांस को खा, काँटों को इच्चें के नीचे गिरा फिर जा "उस मछली को मैंने छोड़ दिया, श्रन्य श्राये" (कहा)। इसी प्रकार एक एक को पकड़कर सब मछलियों को खा फिर श्राने पर एक मछली को भी नहीं देखा। वहाँ केवल एक केंकड़ा (कर्कट) श्रवशेष था। बगुला उसे भी खाने की इच्छावाला हो "है केंकड़ा! मैंने उन सब मछलियों को ले जाकर कमलों से डँके बहुत बड़े तालाब में छोड़ दिया, श्राश्रो तुभे भी ले चलूँ।" (कहा)।

"सुक्ते पकड़कर चलते समय कैसे पकड़ोगे ?"
"मुख से पकड़ूँगा।"

"तू ऐसे पकड़ कर चलते हुए मुक्ते गिरा दोगे। मैं तेरे साथ नहीं जाउँगा।"

"अत डरो, में तुम्ने भली प्रकार पकड़कर चलूँगा।"

F

1

3

व

न

Ţ.

थे.

A

5-

र्भ

तं

ले

i

केंकड़े ने विचार किया-"इसने मछिलयों को ले जाकर तालाव में नहीं छोड़ा है। यदि सुभे तालाव में छोड़ेगा, तव तो कुशल है, यदि नहीं छोड़ेगा, तो इसके गले को काट कर जान ले लूँगा।" तब उससे ऐसा कहा - सोम्य वगुला! तू भली प्रकार मुक्ते नहीं पकड़ सकोगे, किन्तु हम लोगों की पकड़ बड़ी अच्छी पकड़ होती है। यदि में अपने सिंउठा ( = ग्रल ) \* से तेरे गन्ने को पकड़ने पाउँगा तो तेरे गन्ने को अली प्रकार पञ्डकर तेरे साथ चलूँगा।" उसने उसे "यह मुक्ते घोला देना चाहता है" (ऐसा) न जानते हुए "बहुत अच्छा" (कह कर) स्वीकार कर लिया । केंकड़े ने अपने सिंउठों से लोहार की सँड्सी के समाव उसके वले को भली प्रकार पकड़ कर "अब चली" कहा। वह उसे ले जाकर तालाव को दिखला वरणवृत्त की ग्रोर चल पड़ा। केंकड़े ने कहा-"सामा ! यह तालाव यहाँ है, क्यों तुम इधर ले जा रहे हो।" बगुला ने "प्रिय साञ्जे ! त् मेरे भगिनी-पुत्र बने हो" वह कह "त् श्रपने को उठा कर विचरण करते हुए मुक्ते मानों दास समक रहा था, देखो यह वरण वृत्त के नीचे काँटों की ढेर ! जैसे मेंने उन सब मछिबयों को खायाई तुभे भी वैशे ही खाऊँगा।" कहा। केंकड़ा—"इन मझलियों को त्ने उनकी सूर्वता के कारण खाया, किन्तु में अपने को तुसे खाने न दूँगा। तुमें ही विनाश को पहुँचा दूँगा। तुस सूर्वता से सेरे घोखा देने की बात को नहीं जानते हो, सरते हुए दोनों भी मरेंगे। इस तेरे बिर को काट कर भूमि पर फेंक दूँगा" कह कर सेंड्सी के समान सिंउठों से उसके गत्ने

केंकड़े के दोनों सिरों पर जो केंचीनुमा दो मुख होते हैं, उन्हें, हो
 'अठ' कहते हैं। ग्रामीण जनता 'सिंउठा' नाम से पुकारती है।

को दबाया। वह टेढ़े हुए मुख के साथ आँखों से आँसू बहाते हुए मृत्यु के भय से डरा हुआ— "स्वामी! में तुभे नहीं खाऊँगा, मुभे जीवन दो" बोला। "यदि ऐसा है तो उतर कर तालाय में मुभे छोड़ दो।" वह लौट कर तालाव में ही उतर कर केंकड़े को तालाव के किनारे कींचड़ के ऊपर रख दिया। केंकड़े ने कैंची से कमल की डंटल को काटने के समान उसके गले को काटकर पानी में प्रवेश कर गया। उस आश्चर्य को देखकर वरण वृच्च पर वास करने वाले देवता ने साधुकार ॥ (=धन्यवाद) देते हुए बन को उद्घोषित करते हुए मधुर-स्वर से इस गाथा को कहा—

"श्रत्यन्त धोखेबाज व्यक्ति धोखेबाजी से सुख नहीं प्राप्त करता है। धोखेबाज व्यक्ति उसी प्रकार दुःख को प्राप्त होता है जिस प्रकार कि केंकड़े द्वारा बगुला।"

[ शास्ता ने—''मिक्षुओं! यह इस समय ही ग्रामवासी चीवर वनाने वाले से नहीं घोखा खाया है, प्राचीन काल में भी घोखा खाया ही था'' (कह कर) इस धर्मोपदेश को लाकर मेल बैठा, जातक को समाप्त किया—'उस समय वह बकुला जेतवनवासी चीवर बनाने वाला था, केंकड़ा ग्रामवासी चीवर बनाने वाला और वृक्षदेवता में ही था।

-:0:-

# (४) सीहचम्म-जातक

[इसे भी शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कोकालिक के प्रति कहा। वह इस समय स्वर के साथ पाठ करना चाहता था। शास्ता ने उस समाचार को सुन कर अतीत कथा कही!]

\* तीन बार ''साधु ! साधु !!! साधु !!!'' कहने को साधुकार देना कहते हैं। साधु शब्द का अर्थ है 'बहुत अच्छा'। 7

प्राचीन काल में दाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसख किसान के कुल में उरपन्न हो स्याने होवर कृषि कर्म से जीवन निर्वाह करते थे। उस समय एक वनिया गधे पर भार लाद कर ज्यापार करते विचरण करता था। वह गए-गए हुए स्थान में गधे की पीठ से गठरी को उतार कर गधे को सिंह के चमड़े से हँक कर धान, जो के खेतों में बोड़ देता था। खेत के रखवाले उसे देख कर सिंह समक्त कर उसके पास नहीं जा सकते थे। तब एक दिन उस वनिया ने एक गाँव में निवास प्रहण करके प्रात:कालीन भोजन पकाते हुए, गधे को सिंह के चमड़े से हँक कर जो के खेत में छोड़ दिया। खेत के रखवालों ने सिंह समक्त कर उसके पास न जा सकते हुए घर जाकर वहा। सारे गाँव के लोगों ने हथियार लेकर शंखों को बजाते, ढोल पीटते हुए खेत के पास जाकर शोर विया। गधा मृत्यु के भय से हरा हुन्ना गधे की बोली बोला। तब उसके गधा होने की बात को जानकर बोधिसत्त्व ने पहली गाथा कही—

"यह न तो सिंह का नाद है, न वाघ श्रोर न चीते का; सिंह के चमड़े से टॅंका तुच्छ गधा बोल रहा है।"

गाँव वाले भी उसके गधा होने की बात को जान हिंडुयों को होड़ते हुए मारकर सिंह-चर्म को लेकर चले गये। तब उस बनिया ने ग्राकर उस विपत्ति को प्राप्त गधे को देख दूसरी गाथा कही—

"सिंह के चमड़े से टॅंका गधा बहुत दिनों तक हरे जो को खाता, किन्तु बोलते हुए बिगाड़ दिया।"

उसके ऐसे कहते हुए ही गधा वहीं मर गया। वनियाभी उसे छोड़ कर चला गया।

[ शास्ता ने इस धर्मोपदेश को कह कर जातक का मेल दैटाया। उस समय गधा कोकालिक हुआ था। बुद्धिमान किसान तो मैं ही था। ]

#### (५) राध-जातक

[ इसे शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक उदासीन भिक्षु के प्रति कहा । उसने शास्ता द्वारा—''भिक्षु ! तू सचमुच उदासीन है ?' पूछने पर ''सत्य है भन्ते !'' कह ''किस कारण से ?'' कहने पर ''एक अलंकृत स्त्री को देख विषय वासना के कारण ।'' कहा । तब उसे शास्ता ने—''भिक्षु ! स्त्री की रक्षा नहीं की जा सकती । पूर्वकाल में द्वारपाल रखते हुए भी रच्चा नहीं कर सकें । तुझे स्त्री से क्या मतलब ? पाकर भी रक्षा नहीं कर सकोंगे।'' कह कर अतीत-कथा कही । ]

प्राचीन काल में वाराणसी में बहादत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व तोते की योनि में उत्पन्न हुए | उनका नाम राध पड़ा | उनके छोटे आई का नाम पोहपाद था। उन दोनों को भी बचपन में ही एक बहेलिये ने पकड़ कर वाराणसी में किसी एक बाह्मण को दे दिया। बाह्मण ने उन्हें पुत्र की भाँति रख कर पाला-पोसा । ब्राह्मण की ब्राह्मणी (स्त्री) घरितत, दु:शील थी । वह व्यापार करने के लिए जाते समय उन तीते के बच्चों की सम्बोधित करके-''तात! में ज्यापार करने के लिए जा रहा हूँ, समय या अ-समय में अपनी माता के किये कर्मों को देखना। दूसरे पुरुप के जाने या त्राने की बात पर ध्यान रखना ।" (कह कर ) ब्राह्मणी की तोते के बचों को सौंपकर चला गया। वह उसके निकलने के समय से लेकर व्यभिचार करने लगी। रात में भी, दिन में भी श्राने श्रीर जाने वालों की गणना न थी। उसे देखकर पोट्टपाद ने राध से पूछा- "ब्राह्मण इस बाह्म शो को हम लोगों को सौंप कर गया और यह पापकर्म करती है, उसे कहूँगा।" राध ने "मत कहो" कहा। उसने उसकी बात न मान कर "माँ! किस कारण पापकर्म कर रही हो ?" कहा। वह उसे मारने की इच्छा वाली हो — "तात! त् मेरे पुत्र हो, श्रव से नहीं करूँगी, तात ! जरा आयो तो ।" प्रेम करने के समान उसे बुला कर, आने पर पकड़ कर "तुम सुके उपदेश देते हो, अपने बल को नहीं जानते ?" ( कह )

Ŧ

गर्दन पकड़ कर मार चूरुहे में फेंक दिया। ब्राह्मण ने श्राकर विश्राम कर बोधिसस्व से—''क्या तात राध! तुम्हारी माता व्यभिचार करती है श्राधदा नहीं करती है ?'' पूछते हुए पहली गाथा कही—

क्ष

9))

क

ता

ल

भी

त्व

ाई

ने

हं

₹,

हो

य

के हो से

ने

ण

ती

न

से

ì,

Į

"तात! मैं प्रवास से अभी आया हूँ। सुके आए देर न हुई। क्या तात! तेरी माता दूसरे (व्यक्ति) का साथ तो नहीं करती ?"

राध ने "तात! बुद्धिमान् यथार्थ या अयथार्थ कार्य को सिद्ध न कराने वाली बात को नहीं कहते।" (इसे) प्रकट करते हुए दूसरी गाथा कही—

'सत्य से युक्त यह बात कहने योग्य नहीं है, (क्योंकि कहने पर) पोट्टपाद की भांति चूल्हे में सुन कर सो जाना पड़ेगा।''

इस प्रकार बोधिसस्य ब्राह्मण को धर्मापदेश देकर 'में भी इस स्थान पर नहीं रह सकता'' (कह कर ) ब्राह्मण से आज्ञा ले जंगल में ही चले गए।

[ शास्ता ने इस देशना को कह कर सत्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। उस समय पोडगद आनन्द हुआ था, राघ तो मैं ही था।

### (६) नच-जातक

[इसे शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक बहुत सामान बाले भिक्षु के प्रति कहा। शास्ता ने 'भिक्षुओ ! यह भिक्षु इस समय हो लजा और संकोच के बिना शासनक्षी रक से नहीं वंचित हुआ, पहले भी स्त्री-क्यो रक्ष को पाने से भी वंचित ही रहा।'' कह कर अतीत-कथा कही।

प्राचीन काल में प्रथम करूर में पशुक्रों ने सिंह की राजा बनाया, महिलायों ने क्रानन्द सहस्ती की ग्रीर पिल्मों ने सुवर्ण हंस की। उस

qI

न

(

क्र

उत

सम

सं

11

4

त्त

पर

H

₹ **₹** 1

Q q

4

सु

स

स

9

3

सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंसिनी परम सुन्दरी थी, इसलिए उसने उसे वर दिया। उसने श्रपने इच्छानुसार पति के लिए वर माँगा। हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय में सब पिचयों को एकत्र कराया। नाना प्रकार के हंस, मोर आदि पत्तीगरा चारों त्रोर से आकर एक बड़े पत्थर के तत पर एकत्र हुए । हंसराज ने "श्रपने इच्छानुसार पति श्राकर ग्रहण करें।" (ऐसा कहला कर) पुत्री को बुलवाया। उसने पित्यों के संघ को देखते हुए मिए के समान गर्दन ( श्रीर ) चित्रित पँखों वाले मोर को देख "यह मेरा पति हो" पसन्द किया। पचियों के संघ ते मोर के पास जाकर कहा-"सौम्य मोर ! इस राजपुत्री ने इतने पिच्यों के मध्य पति पसन्द करती हुई तेरे ऊपर ही इच्छा उत्पन्न की।" मोर ने ''त्राज भी जरा मेरे बल को नहीं देखते हो!'' (कहकर) ग्रित प्रसन्नता से लजा श्रीर संकोच को त्याग, उसने बड़े पत्तियों के संब के मध्य पाँखों को फैला कर नाचना शुरू किया। नाचते हुए वेपर्दा (= नंगा) हो गया। सुवर्ण हंसराज ने लिजित हो ''इसे न तो श्रपने भीतर उत्पन्न होने वाली लजा है श्रीर न बाहर से उत्पन्न होंने वाला संकोच, इस बजा श्रीर संकोच रहित को में श्रपनी पुत्री नहीं हूँगा।" (कहते हुए) पिचयों के संघ के मध्य इस गाथा को कहा-

"(तेरी) वाणी मनोज्ञ है, पीठ सुन्दर है, गर्दन वैदूर्य मणि के समान है तथा चार हाथ लम्बी पाँखें हैं, किन्तु नाच से तुस्ते में अपनी पुत्री नहीं दूँगा।"

हंसराज ने उसी परिषद् के बीच श्रपने भाक्जे हंस-पुत्र की पुत्री है दिया। मोर हंसिनी को न पा लिजित हो वहीं से उठकर भाग गया। हंसराज भी श्रपने वासस्थान को ही चला गया।

[ शास्ता ने "भिक्षुओ ! यह इस समय ही लजा और संकोच की त्यागकर शासन रूपी रत्न से वंचित नहीं हुआ है, पहले भी स्त्री रत्न की

पाने से भी बंचित हुआ।'' इस धर्मोपदेश को कहकर मेल बैठाकर बातक समाप्त किया। उस समय मोर बहुत सामान रखने बाला (भिक्षु) हुआ था, हंसराज तो मैं ही था।]

उसे

सराज

नाना धर के

प्रहरा

मों के

वाले

घ ने

यों के

र ने

ग्रति

वंघ के

वेपर्दा

ग्रपने

वाला

יון ויי

ग के

ग्रपनी

त्री दे

ाया ।

को

न की

## (७) उल्क-जातक

[इसे शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कौवा और उल्लू के कल्ह के प्रति कहा । भिक्षुओं ने ''भन्ते ! कब से कौवों तथा उल्लुओं में परस्पर वैर उत्पन्न हुआ ?'' पृष्ठा । शास्ता ने ''प्रथम कल्प के समय के समय से लेकर'' कह कर अतीत-कथा कही । ]

प्राचीन काल में प्रथम कल्प के ( लोगों ने ) एकत्र होकर एक सन्दर. सौभाग्यशास, अनुशासन कर्त्ता, सब प्रकार से परिपूर्ण पुरुष को लेकर राजा बनाया | पशुर्श्वों ने भी एकत्र होकर एक सिंह को राजा बनाया | महासमुद्र में मछिलियों ने ग्रानन्द नामक मद्दली को राजा बनाया। तत्पश्चात् पत्तियों का समूह हिमालय प्रदेश में एक पत्थर की चट्टान पर एकत्र हो ''मनुष्यों में राजा दिखाई देता है, वैसे ही पशुत्रों त्रीर मछ्लियों में ; किन्तु हम लोगों के अन्दर राजा नहीं है। आश्रय-रहित रहना ठीक नहीं है। हम लोगों को भी राजा प्राप्त करना चाहिए! राजा के स्थान पर रखने योग्य एक (व्यक्ति) हुँहो।" उन्होंने वैसे पत्ती को हूँड़ते हुए एक उल्लू को पसन्द कर "यह हम लोगों को पसन्द है" कहा। तब एक पत्ती ने सबका मत जानने के लिए तीन वार सुनाया । उसके सुनाते हुए दो बार सुनाने को सहकर तीसरे बार सुनाते समय एक कौवा उठकर ''ठहरो जरा, इसका इस राज्याभिषेक के समय इस प्रकार का मुख है, क्रोधी होने पर कैसा होगा! इसके कुद होकर देखने पर हम लोग तस कड़ाही में डाले गए तिल के समान वहाँ-वहाँ ही भून जार्थेंगे। इसे राजा बनाना मुक्ते पसन्द नहीं है।" इस बात को प्रकाशित करने के लिए पहली गाथा को कहा-

dense

"सब जाति-बन्धुओं द्वारा उल्लू राजा बनाया गया, यदि जाति बन्धु हमें आज्ञा दें तो में एक बात कहूँ।"

च

fe

उ

**'**q

1

6

से

क

भे

₹8

प

E

वि पा

क

त

fe

च

तव उसे आज्ञा देते हुए पिचयों ने दूसरी गाथा कही-

"सोम्य! केवल श्रर्थ, धर्म की बात कही, तुम्ने श्राज्ञा दी जाती है, क्योंकि तरुण पत्ती भी बुद्धिमान् श्रीर द्युतिसान् हैं।"

उसने इस प्रकार बाजा पाकर तीसरी गाथा कही-

"आप लोगों का उल्लू का श्राभिषेक सुक्षे उत्तम नहीं जान पड़ता है। ( क्योंकि ) इसके श्रक्तुद्ध सुख को देखो, कुद्ध होने पर कैसा करेगा !"

वह ऐसा कह कर ''सुको नहीं पसन्द है, सुको नहीं धसन्द है" विक्ताता हुआ आकाश में उड़ राया। उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया। तब से लेकर वे परस्पर वैर बांध लिए। पन्नी सुवर्णहंस को राजा बनाकर चले।

[ शास्ता ने इस धर्मोपदेश को कहकर सत्यों का प्रकाशित कर जातक को समाप्त किया। उस समय राज्य में अभिषिक्त हंस-पुत्र में ही था।]

## ( = ) कुरुङ्गीमग-जातक

[इसे ज्ञास्ता ने वेणुवन में विहार करते समय देवदत्त के प्रीत कहा। उस समय ज्ञास्ता ने 'दिवदत्त वध करने के लिए प्रयत्न का रहा है'' सुनकर ''भिक्षुओ! देवदत्त इस समय ही मेरे बध के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा है, पहले भी प्रयत्न किया ही था'' कहकर अतीर कथा कही।]

प्राचीत काल में वाराणसी में बहारत के राज्य करते समय बीधिस<sup>त</sup> कुरुङ्गसृग होकर जंगल में एक तालाब के पास एक काड़ी में वास करते थे। उसी तालाब के पास एक वृत्त पर सारस रहता था। तालाब में क्छु<sup>बा</sup> वास करता था। इस प्रकार वे तीनों भी साथी प्रस्पर प्रेम के ता<sup>ब</sup> रहते थे। तब एक बहेलिया जंगल में निचरण करते हुए पानी पीने के बाट पर बोधिसस्व के पद-चिह्न को देखकर लोहे की जंजीर के समान चमड़े की बनी जाल को फैलाकर चला गया। बोदिसस्व पानी पीने के लिए थ्रा, पहले पहर में ही जाल में फँस कर फँस जाने की बोली बोले। उनके उस शब्द से बृच से खारस और पानी के कछुए ने छाकर 'क्या करना चाहिए ?'' परामर्श किया। तब सारस ने कछुये को सम्बो-धित करके ''स्रोम्य! तुम्हें दाँत हैं, तुम इस जाल को काटो। में जाकर जिस प्रकार वह न छाये, बैसा करूँगा। ऐसे हम दोनों के किये उद्योग से हम लोगों का साथी जीवन पा जायेगा।'' इस बात को प्रकाशित करते हुए पहली गाथा कही—

"कछुत्रा ! जरा तू चमड़े की बनी जाल को दाँतों से काटो, (ग्रौर) मैं वैसा करूँगा, जिससे कि वहेलिया न ग्राये।"

कछुए ने चमड़े की रस्सी को काटना आरम्म किया सारस बहेलिया के रहने वाले गाँव को गया । वहेलिया उपाकाल में ही वछीं लेकर निकला । पर्चा ने उसके निकलने की वात को जान बोलकर पाँखों को फड़फड़ा उसे पूर्व के द्वार से निकलते हुए मुख पर मारा । बहेलिया "कलमुँहें (= ग्रमागे) पर्चा द्वारा सारा गया हूँ" (सोच) लोट कर थोड़ा सो, पुनः वर्छी लेकर उठा । पर्चा 'यह पहले पूर्व के द्वार से निकला, अब पश्चिमद्वार से निकलेगा" जान कर जा पश्चिम के घर पर बैठ रहा। वहे- लिया भी 'पूर्व द्वार से निकलते समय मैंने कलमुँहें पर्चा को देखा, अब पश्चिमद्वार से निकल्यों (सोच) पश्चिमद्वार से निकला । पर्चा ने फिर बोल कर जा मुख पर सारा। बहेलिया फिर भी कलमुँहें पर्चा द्वारा मारा गया "यह मुक्ते निकलने नहीं देला है" (सोच) लोट कर अहसोद्य तक सो अरुग-बेला में बईं। लेकर निकला। पर्चा ने तेजी से जाकर 'बहे- लिया ग्रा रहा है" बोधिसत्व से कहा। उस समय बहुये द्वारा एक ही जमहा छोड़ कर शेष रस्सियों काट डाली गई थीं। उसके दाँत गिरने के आकार के हो गये थे। मुख खून से भर गया था।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ते-चन्धु

ता है।

ती है,

द है" पीछा स को

जातक

की प्रति क राजि

अतीत-

धिसव

ते थे। कछुत्रा साथ

ाने <sup>के</sup>

के

भी

हि

मां

स

लि

दुः

no de

जा

नह

छो

हर्ड़ निव

पर

पच्

पर

( =

वोधिसत्त्व बहेलिये को बर्झी लेकर विजली के समान वेग से आते हुए देख कर उस चमड़े को तोड़ कर जंगल में चले गए। पन्नी वृत्त पर बैठ गया। किन्तु कछुत्रा दुर्वलता के कारण वहीं लेट रहा। बहेलिये ने कछुपे को स्रोले में रख कर एक सूखे वृत्त पर लटका दिया। बोधिसत्त्व ने लीट कर देखते हुए कछुये के पकड़े जाने की बात को जान साथी को जीवन दान दुँगा (सोच), दुर्बल के समान होकर बहेलिये को अपने को दिखलाया । उसने "यह दुर्बल होगा, इसे मारूँगा" (सोच) बर्झी ते पीछा किया। बोधिसत्त्व न बहुत दूर श्रीर न बहुत निकट जाते हुए उसे लिकर जंगल में चले गए। दूर जाने की बात को जान पैर का धोखा देकर दूसरे मार्ग से वायु के समान तेजी से जाकर सींग से भोले को उटा कर सूमि पर गिरा फाड़कर कछुये को निकाला। सारस भी वृत्त से उतरा । वोधिसत्त्व ने दोनों को भी उपदेश देते हुए 'मेंने तुम्हारे सहारे जीवन पाया, तुम लोगों ने भी मुक्त साथी के लिए अपने कर्तव्य क पालन किया, इस समय बहेलिया आकर तुम लोगों को पकड़ सकता है, इस लिए सौम्य सारस ! तू अपने बचों को लेकर अन्यत्र चले जाओ और तू सोम्य कछुत्रा ! पानी में चले जात्रो । ' कहा । उन्होंने वैसा किया ।

''क्छुत्रा पानी में चला गया। कुरङ्ग (मृग) वन में चला गया। सारस वृत्त से अपने बचों को लेकर दूर चला गया।"

बहेलिया उस स्थान पर श्राकर कुछ भी न देख टूटे हुए भोले की लेकर उदास होकर श्रपने घर चला गया। ये भी तीनों साथी जीवन भर मैशी न तोइकर कर्मानुसार चले गए।

[ शास्ता ने इस धर्मापदेश को कह कर जातक को समाप्त किया। उस समय बहेलिया देवदत्त था, सारस सारिपुत्र, कछुआ मौद्गल्यायन, कुरुङ्गमृग तो मैं ही था।]

### ( ६ ) जनसकुण-जातक

श्राते च पर

कछुये लीट

जीवन

ने को

र्त ले

उसे

धोखा

को

च से

सहारे

का

है,

ग्रीर

ाया ।

लेकर

मेत्री

या।

यन,

[इसे शास्ता ने जेतवन में विद्यार करते समय देवदत्त की अकृतज्ञता के प्रति कहा। "शास्ता ने "मिक्षुओ ! देवदत्त इस समय ही नहीं, पहले भी अकृतज्ञ ही था" कह कर अतीत-कथा कही।

प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मदृत्त के राज्य करते समय बोधिसन्द हिमालय प्रदेश में कठफोड़वा पची होकर उत्पन्न हुए। तक एक सिंह के मांस खाते हुए हड्डी गले में फँस गई। गला फूल उठा, खा-पी नहीं सकता था, कड़ी पीड़ा होती थी। तब उसे उस पची ने खाने-पीने के लिए विचरण करते समय देख कर शाखा पर बैठे हुए ''सौम्य! तुम्मे क्या दुःख है?'' पूछा। उसने उस बात को कहा। ''सौम्य! मैं तेरी इस हड्डी को निकाल दूँ, किन्तु भय से तेरे मुख में घुसने का साहस नहीं करता हूँ, मुम्मे भी खा जाश्रोगे।''

"सौम्य! मत डरो, मैं तुक्षे नहीं खाऊँगा, मुक्ते जीवन दो।"

उसने "बहुत अच्छा" (कह कर) उसे बगज से सुजा कर "कौन जागता है कि यह क्या करेगा?" सोच कर जिस प्रकार से मुख बन्द नहीं कर सके, उस प्रकार से उसके ऊपर और नीचे के ब्रोठों के बीच छोटा उपढा रख कर मुख में प्रवेश कर हड्डी के सिरे को चांच से मारा। हड्डी गिर कर (श्रन्दर) चजी गई। वह हड्डी को गिरा कर जिंह के मुख से निकलते हुए छोटे उगडे को चोंच से मार कर गिराते हुए निकज कर डालां पर वैठ गया।

सिंह नीरोग होकर एक दिन जंगली मैंसा मार कर खा रहा था।
पत्ती ने ''इस की परीचा लूँगा" (सोव) उसके उपर की स्रोर डाली
पर वैठ कर उसके साथ बातचीत करते हुए पहली गाथा कही—

"हे पशुत्रों के राजा ! तुक्ते नमस्कार है। मुक्त में जो वल था (उसके अनुसार) मैंने तेरा कार्य किया, क्या मैं भी कुछ पाउँगा (अर्थात् क्या मुक्ते भी कुछ मांस दोगे) ?"

Ť

के

N

á

"

शं

वे

3

व

क

म

उसे सुन कर सिंह ने दूसरी गाथा कही-

"मुक्त रुधिर-भत्ती, नित्य रोद कर्म करनेवाले के दाँतों के बीच जाकर भी, जो जीवित रह जाय, वहीं बहुत है।"

उसे सुन कर पत्ती ने श्रन्य दो गाथाश्रों को कहा-

''त्रकृतज्ञ, कुछ न करने वाला और किये हुए का कुछ विचार न करने वाला, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, ऐसे की सेवा व्यर्थ है।''

"जिसके सामने अच्छा कार्य करने से मैत्री नहीं प्राप्त होती है, ते ईच्यी और आक्रोशन न करते हुए धीरे-धीरे उसके पास से दूर हट जाये।"

इस प्रकार कह कर वह पत्ती चला गया।

[ शास्ता ने इस देशना को कह कर जातक समाप्त किया। उस समय सिंह देवदत्त था। पक्षी तो मैं ही था।]

# (१०) सस-जातक

[इसे शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय सम्पूर्ण परिष्कार को दान करने के सम्बन्ध में कहा । शास्ता ने भोजन करने के पश्चित अनुमोदन करते हुए "उपासको ! उसके लिए प्रीति और सौमनस्य करती चाहिए, यह दान देना प्राचीन विद्वानों की परम्परा है; प्राचीन काल के विद्वानों ने आये हुए याचकों को प्राण त्याग कर अपने मांस को भी दिया" कह कर उसके द्वारा याचना करने पर अतीत-कथा कही।]

प्राचीन काल में दाराण्सी में बहादत्त के राज्य करते समय बोधि सत्त्व खरगोश की योनि में उत्पन्न होकर जंगल में वाल करते थे। उत्त जंगल के एक श्रोर पर्वत-पाद ( = पहाड़ का निचला जड़) था, एक श्रोर नदी थी, एक श्रोर सीमान्त गाँव था। दूसरे भी तीन उनके सार्थ थे—बन्दर, गीदड़, ऊदबिलाव। वे चारों भी पण्डित (= बुद्धिमान्) एक बगह रहते हुए श्रपने-श्रपने गोचर-स्थान ( = खाने-पीने की जगह)

में खा-पीकर संध्या समय एक जगह एकत्र होते थे । खरगोश-पिखत 'दान देना चाहिए, शील (= सदाचार) का पालन करना चाहिए, #उपोसथ कर्म करना चाहिए" (इस प्रकार ) तीनों व्यक्तियों को उपदेश के तौर पर धर्मीपदेश देता था। वे उसके उपदेश को स्वीकार कर श्रपनी-श्रपनी रहने वाली भाड़ी में प्रवेश कर रहते थे। इस प्रकार समय बीतने पर एक दिन बोधिसत्त्व ने त्राकाश को देखकर चन्द्रमा देख, "कल उपोसथ का दिन है' जानकर अन्य तीनों से कहा "कल उपोसथ है। तुम तीनों ही व्यक्ति शील प्रहण कर उपोसथ बत वाले होस्रो। शील में प्रतिष्ठित होकर दिया गया दान महाफलदायी होता है, इस लिए याचक के आने पर तुम लोग अपने खाने वाले आहार से देकर खाना।' वे 'बहुत श्रच्छा'' (कह) स्वीकार कर श्रपने वासस्थानों में रहकर दूसरे' दिन उनमें से ऊदविलाव प्रात: ही 'खाने-पीने की चीज हुँहूँगा' (सोच) निकल कर गंगा के किनारे गया। तब एक वंशी लगाने दाला आदमी सात रोहित (= रोहू) मछ लियों की पानी में से पकड़ लहा में गूँथ कर ले जा गंगा के किनारे बालू से डँककर मछलियों को पकदते हुए गंगा में नीचे उतरा। ऊदबिलाव मछली की गन्ध को सूँबकर वालू को हटा मछिलियों को देख निकालकर "इनका मालिक है ?" (इस प्रकार) तीन बार घोषणा करके माजिक को न देखते हुए जता को मुख से पकड़कर श्रपनी रहने वाली भाड़ी में रखकर "समय पर ही खाऊँगा'' ( सोच ) ऋपने शील का विचार करते हुए लेट रहा।

गीदड़ निकल कर खाने पीने की चीज हुँढता हुआ एक खेत के

% हर मास की अष्टमी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन अष्टशोल पहण कर वत रहने को उपोस्थ कर्म कहते हैं।

† उपोसथ व्रत करने वाले दोपहर में १२ वजे से पूर्व भोजन करते हैं अतः प्रातःकाल होने के कारण ऊदिबलाव ने ऐसा सोचा।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

जाकर

करने

है, तो

सम्य

र को गश्चात् करना

भाल के ो भी

बोधि उस एक

साधां मान्)

महं)

रखवाले की कोपड़ी में माँस की दो बोटियाँ, एक गोधा, श्रीर एक दहां के मटके को देख "इसका कोई मालिक है?" (इस प्रकार) तीन बार घोपणा करके मालिक को न देख दहीं के मटके को पकड़ने वाली रस्सी में गर्दन घुसा कर मांस की बोटियों श्रीर गोधा को मुख से पकड़ कर ले जा करके श्रपनी सोने वाली काड़ी में रख "समय पर हो खाउँगा" (सोच) श्रपने शील का विचार करते हुए लेट रहा।

.7

10

T

4

7

P

:3

बन्दर भी वन में प्रवेश कर आम के भोंगों को ला, रहनेबाली भाड़ी में रख "समय पर ही खाऊँगा" (सोच) अपने शील का विवार करते हुए लेट रहा।

किन्तु, बोधिसस्व ने 'समय पर हो निकल कर दूव तृण को खाऊँगा' (सोच) अपनो फाड़ों में हा लेटे हुये विचार किया "अपने पास आये हुये याचकों को तृण नहीं दे सहता, मेरे पास तिला, चावल आदि भी नहीं है। यदि मेरे पाप याचक आयेगा, तो अपने शरीर का मांस दूँगा।" उसके शोल के तेन से इन्द्र का पाण इक मवल शिलाशन (नामक सिहायन) गर्म जान पड़ने लगा। वह विचार करते हुए इस कारण को देख "खरगोश की परीचा लूँगा" (सोच) पहले उद्दिनाव के बासस्थान पर जाकर बाह्मण के रूग में खड़ा हो गया। "बाह्मण! किसलिए खड़े हो?" कहने पर "पण्डित! यदि कुछ आहार पाउँ, तो उपोसथ बती होकर अमण-धर्म (का पालन) कहूँ।" उसने "बहुत अच्छा, तुम्मे में आहार दूँगा" (कहकर) उसके साथ बातचीत करते हुये पहली गाथा कहीं—

"ब्राह्मण ! जल से स्थल पर लाई गई मेरे पास सात रोहिंग मछ्लियाँ हैं; मेरे पास यही है, इसे खाकर जंगल में रही।"

ब्राह्म गु "श्रमी प्रातः ही है, श्रव्छा, पीछे विवार करूँगा" (कहकर) गीदड़ के पास गया। उसके द्वारा भी 'किस लिये खड़े हो ?" पूछे जाने पर वैसा ही कहा। गीदड़ ने "श्रन्छा, दूँगा" (कह कर ) उसके साथ बातचीत करते हुए दूसरी गाथा कही—

दही

न बार

रस्सी

कर ले

र्गा"

भाड़ी

करते

को

पास

प्रादि

नांस

मक

को

के

U!

, तो

बहुत

हुये

हित

()

नाने

"खेत के रखवाले के रात्रि-भोजन को मैं उठा लाया हूं, जिनमें दो मांस की बोटियों, एक गोधा और दही का सटका है। ब्राह्मण ! मेरे पास यह है। इसे खाकर जंगल में रहो।"

त्राह्मण "त्रभी प्रातः ही है, अच्छा, पीछे विचार करूँगा" (कह कर ) बन्दर के पास गया। उसके द्वारा भी "किसलिए खड़े हो ?" पूछे जाने पर बैसा ही कहा। बन्दर ने "अच्छा, हूँगा" (कह कर ) उसके साथ बातचीत करते हुए तोसरी गाथा कही —

''पका हुन्रा त्राम, शीतल जल, त्रीर मनोरम शीतल छाया, हे बाह्मण; यह मेरे पास है, इसे खाकर वन में रही।''

बाह्मण 'श्रभी प्रातः ही है, श्रन्छा, पीछे विचार करूँगा" (कृष्ट कर ) खरगोश-पिएडत के पास गया । उसके द्वारा भी ''किसलिए खड़े हो ?" पूछे जाने पर वैसा ही कहा । उसे सुनकर वोधिसत्त्व ने प्रसन्नमन हो ''वाह्मण ! तूने वड़ा श्रन्छा किया जो कि तू श्राहार के लिए मेरे पास श्राए । श्राज में पहले कभी नहीं दिए दान को दूँगा । तू शीलवान हो, जीव-हिंसा न करोगे । तात ! जाश्रो लकड़ियाँ एकत्र कर श्राग तैयार कर सुमसे कहो । मैं श्रपने को त्याग कर श्राग के बीच कृद पहुँगा । मेरे' शरीर के पक जाने पर तूँ मांस को खाकर श्रमण-धर्म करना।" (कह कर ) उसके साथ बातचीत करते हुए चौर्था गाथा कही—

''खरगोश के पास न तिल है, न मूँग श्रोर न तो चावल, इस श्राग से पके हुए मुक्ते खाकर जंगल में रहना।"

इन्द्र ने उसकी बात सुन श्रपने प्रताप से एक श्राग की ढेर बना कर बोधिसन्त से कहा। वह दूब तृशा की शय्या से उठकर, वहाँ जा "यदि मेरे रोशों के भीतर जीव हों तो वे मत मरें" कड़कर तीन बार शारीर को माड़ कर सम्पूर्ण शरीर को दान के लिए तैयार कर कूद कर कमल की ढेर पर राजहंस के समान प्रसन्न चित्त श्राग को ढेर पर गिरा। किन्तु वह श्राग बोधिसत्त्व के शरीर के रोंश्रों के छेद मात्र को भी गर्म नहीं कर सकी, वर्फ के भीतर प्रवेश करने के समान हुश्रा। तब इन्द्र को सम्बोधित कर के "हे ब्राह्मण! तेरे द्वारा तैयार की गई श्राग श्रित शांतल है, मेरे शरीर के रोंश्रों के छेद मात्र को भी गर्म नहीं कर सकती है। यह क्या बात है ?" कहा।

"पिएडत! में ब्राह्मण नहीं हूँ। में इन्द्र हूँ। तेरी परीचा लेने आया हूँ।"

"इन्द्र! तू ठहरो, यदि सम्पूर्ण लोकवासी मेरी दान से परीचा लें, तो मेरी न देने की इच्छा को नहीं देख पायेगा।" (कहकर) बोधिसल ने सिंहनाद किया। तब इन्द्र उससे "खरगोश-पिण्डत! तेरा गुण सम्पूर्ण करुप प्रगट रहे" (कहकर) पर्वत को निचोड़, पर्वत-रस को लेकर चन्द्र-मण्डल में खरगोश की आकृति को बनाकर बोधिसन्त्र को ग्रामंत्रित कर उस वन के उसी काड़ी में कोमल दूब-नृणों के ऊपर सुला कर अपने देवस्थान को ही चला गया। वे भी चारों पण्डित प्रसन्नता पूर्वक शील वा पालन कर उपोसथ कर्म कर कर्मानुसार चले गए।

दु

15

1

उ

भेवा

"

भ

115

अ

百

[ शास्ता ने इस देशना को कहकर सत्यों को प्रकाशित कर जातक को समात किया। उस समय ऊदिबलाव आनन्द था, गीदड़ मौद्रल्यायन, बन्दर सारिपुत्र, खरगोश-पण्डित तो मैं ही था।

# (११) मतकभत्त-जातक

[इसे शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय श्राद्ध के प्रि कहा ।" शास्ता ने 'श्राद्ध करेंगे, सोच जीवहिंसा करने पर भी कु<sup>ह</sup> उन्नति नहीं होती है। पूर्वकाल में पिएडतों ने आकाश में बैठ धर्मीपदेश है, इस के दोषों को कह सम्पूर्ण जम्बूदीपनासिटीं से इसे छोड़ना दिया। इस समय संसार चक्र में पड़ जाने के कारण पुनः प्रगट हो गया है" इह कर अतीत-कथा कही।]

प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मद्रा के राज्य करते समय एक तीनों वेदों का पारंगत, दिशाओं में प्रतिद्धिप्राप्त श्राचार्य ब्रह्मण "श्राद्ध कहूँगा" (सोच) एक भेड़े को पकड़वा कर शिष्यों से कहा—"पुत्रो ! इस भेड़े को नदी पर ले जा, नहलाकर गले में माला पहना कर पाँच श्रुँगुलियों के विद्ध को लगाकर सजा करके लाखो।" उन्होंने 'बहुत ब्राड्या" (कहकर) उत्तर दे उसे लेकर नदी पर जाकर नहला सजाकर नदी के किनारे रखा। वह भेड़ा श्रपने पूर्व जन्म के कर्म को देख "इस प्रकार के इन्छ से खाज अक्त होऊँगा" (सोच) प्रसन्न मन हो बड़े को फोड़ने के समान बड़े जोरों से हँसकर, पुन: "यह ब्राह्यण मुक्ते मारकर मेरे प्राप्त दुःख को पायेगा।" (सोच) ब्राह्मण के ऊपर करुणा उत्पन्न कर बड़े जोरों से हँसा ब्रीट उससे विद्यार्थियों ने पूछा "सौम्य भेड़ा! त् बड़े जोरों से हँसा ग्रीर रोया, किस कारण से हँसा, किस कारण से रोया ?"

''यार लोग मेरे इस कारण को याने यानार्य के पास पृष्ठियेगा।''

उन्होंने उसे लेकर जा इस बात को यानार्य से कहा। यानार्य ने
उनकी बात सुन भेड़े से पृष्ठा ''भेड़ा! तू क्यों हँसा, क्यों रोया?''
भेड़े ने श्रपने द्वारा किये गये कर्म को जाति-स्मर-ज्ञान (= पूर्व जन्म की
वातों को स्मरण करने का ज्ञान) से स्मरण करके ब्राह्मण से कहा—
"बाह्मण! मेंने पहले तुम्हारे समान ही वेद पढ़ाने वाला ब्राह्मण होकर
"श्राद्ध करूँगा'' (सोच) भेड़े को मारकर (श्राद्ध) किया। वह में एक
भेड़े को मारने के कारण एक कम पाँच सौ (= ४६६) जन्मों में शीशखेद को प्राप्त हुआ। यह मेरा अन्तिम पाँचसौवाँ जन्म है। वह में
याज इस प्रकार के दु:ख से मुक्त होऊँगा (सोव), प्रसन्न मन हो, इस
कारण से हँसा। रोते हुए ''में एक भेड़े को मारकर पाँच सौ जन्मों तक

ामंत्रित श्रपने ल वा

गिरा।

ी गर्म

द को

शीतल

ते है।

ा लेने

ता लें.

धिसख

सम्पूर्ण

लेकर

क को यायन,

प्रति कुछ रा दे,

देया।

शीशच्छेद के दुःख को पा, श्राज उस दुःख से मुक्त होऊँगा, किन्तु यह ब्राह्मण मुक्ते मारकर मेरे समान पाँच सौ जन्मों तक शीशच्छेद दुःख को पायेगा" (सोच) तुम्हारे ऊपर करुणा करके रोगा।"

"भेड़ा ! मत डरो, मैं तुक्ते नहीं मारूँगा ।"

'वाह्मण ! क्या कहते हो, तुम्हारे मारने पर भी, नहीं मारने पर भी, आज मैं मृत्यु से नहीं मुक्त हो सकता।''

"भेड़ा! मत डरो, में तेरी रखवाली करते हुए तेरे साथ ही विचरण करूँ गा।"

''ब्राह्मण् ! तुम्हारी रखवाली अल्पमात्र है, किन्तु मेरे द्वारा क्या हुआ पाप महान् बलवान् है।''

ब्राह्मण ने भेड़े को छोड़कर "इस भेड़े को किसी को मारने न देंगे।" (कहकर) शिष्यों को ले भेड़े के ही साथ विचरण किया। भेड़े ने छोड़ते मात्र ही एक पत्थर की चटान के सहारे उत्पन्न हुई काड़ी में गर्दन उठा कर पित्तयों को खाना प्रारम्भ किया। उस च्रण ही उस पत्थर की चटान पर विजली गिरी। एक पत्थर का छोटा टुकड़ा टूट कर भेड़ें की फैलाई हुई गर्दन पर गिर कर सिर को काट दिया। महाजन समूह एकत्र हो आया।

उस समय बोधिसस्व उस स्थान पर वृत्तदेवता होकर उत्पन्न हुए थे। वे महाजनसमूह के देखते हुए ही देवता के प्रताप से प्राकाश में पाजथी मारकर बैठ ''ये प्राणी ऐसे पाप के फल को जानते हुए ब्रिटि उत्तम हो कि जीव-हिंसा न करें।" (कहकर) मधुर स्वर से धर्मीपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

"यदि प्राणी इस प्रकार जान लें कि जन्म लेना दुःख है, तो (कोई) प्राणी किसी प्राणी की हिंसा न करे, क्योंकि जीवहिंसक शोक को प्राप्त होता है।"

3

क

इस प्रकार बोधिसस्व ने नरक के भय से डरा कर धर्म का उपदेश दिया। मनुष्यों ने उस धर्मोपदेश को सुन कर नरक के भय से डर कर जीवहिंसा करना त्याग दिया। बोधिसस्व भी धर्मोपदेश देकर महाजन-समूह को शील में प्रतिष्टित कर कर्मानुसार चले गए। महाजनसमूह ने भी बोधिसस्व के उपदेश पर चल कर दान आदि पुगर्थों को करके स्वर्ग को भर दिया।

[ शास्ता ने इस धर्मोपदेश को देकर मेल बैटा जातक को धमास किया। मैं उस समय वृक्षदेवता था।]

### (१२) बावेरु-जातक

[ इसे शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय लाम सकार हीन अन्य धर्मावलम्बी साधुओं के प्रति कहा। शास्ता ने 'भिक्षुओ ! न इसी समय, पहले भी जब तक गुणवान् नहीं उत्पन्न हुए, तब तक निर्गुण लाम यश को प्राप्त थे, किन्तु गुणवानों के उत्पन्न होने पर निर्गुण लाम सकार में हीन हो गए। '' कह कर अतीत कथा कही।

प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय वोधिसत्त्व मोर को योनि में उत्पन्न होकर सवाना हो, सौंदर्य-प्राप्त जंगल में रहते थे। उस समय कोई-कोई बनिये दिशा-काक को लेकर नौका से बावेर राष्ट्र को गए। उस समय बावेरु राष्ट्र में पन्नी नहीं थे। श्राण-श्राण राष्ट्रवासी उसे नौका के मस्तूल पर बैठा देख—''मुख, घोंच से लेकर

\* प्राचीन काल में समुद्र में नौका द्वारा जाने वाले व्यापारी अपने साथ कौवा ले जाते थे, जब तट का पता लगाना होता था तब उस कीवे को छोड़ देते थे। वह उड़कर दिशा का ज्ञान कराता था। उसे ही दिशा-काक कहा जाता था।

गोक

तु यह

ख को

चरख

क्या

ने न

ड़े ने

उस

कर

1जन

हुए

TH

ति-

देश

तो

गले तक इसकी सुन्दरता श्रीर वर्ण को देखो। मिण को गोलियों के समान (सुन्दर) श्राँखें हैं!" (इस प्रकार) कौवे की ही प्रशंसा कर छन विनयों से कहा — "श्रार्थ! इस पत्ती को हमें दें। हम लोगों को इससे मतल है, श्राप लोग श्रपने देश में दूसरा पा जायेंगे।"

"पुक दाम देकर ले लो।"
"पुक कार्पापण से दें।"
"नहीं देंगे।"

क्रमशः वहा कर 'सो से दें'' कइने पर "हम लोगों के लिए यह बहुत लाभदायक है, किन्तु श्राप लोगों के साथ मेत्री वनी रहे।'' (कह कर) सौ कार्पापणां लेकर दे दिया।

उन्होंने उसे लेकर सोने के पिंजड़े में रख कर नाना प्रकार के सड़बी, मांस श्रीर फल-मूल से पाला पोसा। दूसरे पिलयों के न रहने के स्थान में इस बुरी बातों से युक्त कौवा लाम-यश को प्राप्त हुआ।

दूसरी बार वे बनिये एक मोर को लेकर, जिस प्रकार वह चुटकी के शब्द से बोले और ताली बजाने के शब्द से नाचे, बैसा सिखला कर बावेर राष्ट्र गए। उसने महाजनसमूह के एकत्र होने पर नौका के सिरे पर खड़ा हो, पाँखों को फटकटा, मधुर-स्वर में बोलते हुए नावा। मनुष्यों ने उसे देलकर प्रसन्न मन हो "आर्य! इस सोंदर्यप्राप्त भन्नो प्रकार सींखे हुए पंचिराज को हमें दें" कहा।

"हम लोग पहले कौवा लाये, उसे ले लिये, इस समय इस मोरराज को लाये हैं, इसे भी माँग रहे हैं, आप लोगों के देश में पढ़ी जैकर नहीं आ सकते हैं।"

"जाने दें त्रार्थं! त्राने राष्ट्र में दूनरा पा जायेंगे, इसे हमें दें।" (कहने पर) दाम बड़ा कर एक हजार (कार्यापण) से लिया। तर उसे सात रखों से जटित पिंजड़े में रख कर मछलो, मांस, फज़-मूल ब्रोर मधु,

<sup>†</sup> ताँवे का एक प्राचीन सिका।

स्रावा, शक्कर, शर्वत त्रादि से पाला-पोसा । मोर लाभ-यश प्राप्त हो गया । उस के त्राने के समय से लेकर कीवे का लाभ-सत्कार घट गया । कोई उसे देखना भी नहीं चाहता । कीवा खाद्य-भोड्य को न पाकर 'काँव-काँव' शब्द करता हुत्रा जाकर पालाना की भूमि पर उतरा ।

कि

का

को

यह

कह

îÌ,

ान

के

हर पर ने

खे

,,

वे

- 'शिखी और मञ्जभाषी मोर को न देखने से वहाँ के लोगों ने कौवे की मांस और फल से पूजा की।''
- २. ''त्रीर जब स्वरसम्पन्न मोर बाबेरु (देश) में श्राया, तब कीबे का लाभ श्रीर संस्कार घट गया।''
- ३. "जब तक धर्मराज, तेजस्वी बुद्ध नहीं उत्पन्न हुए, तब तक लोगों ने दूपरे विभिन्न साधु-ब्राह्मणों की पूजा की।"
- ४. 'भौर जब स्वरसम्पन्न बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया, तब दूनरे मतावलम्बी साधुत्रों का लाभ श्रीर संस्कार घट गया।"

[इन चारों गाथाओं को कह कर जातक को समात किया। उस समय कौवा निर्मन्थ नाथपुत्र था, मोरराज तो मैं ही था।]

#### (१३) वलाहस्स-जातक

[इसे शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक उदास भिक्षु के प्रित कहा। वह भिक्षु शास्ता के 'भिक्षु! क्या तू सचपुच उदासोन है?" पूछने पर ''सत्य है" कह कर ''किस कारण से?'' कहने पर ''एक अलंकृत स्त्री को देख काम वासना से" कहा। तब उसे शास्ता ने 'भिक्षु! ये स्त्रियाँ पुरुषों को छुमा कर...यक्षिणियाँ कही जाती हैं। पहले भी यिक्षिणियाँ...विनयों को छुमा कर...फिर दूसरे पुरुषों को देख उन सबको जान से मार कर खा गईं।'' कह कर अतीत-कथा कही।

प्राचीन काल में ताम्रपर्णी द्वीप (= लंका) में सिरीसवत्थु नामक यज्ञ-नगर था। वहाँ यिज्ञिणियाँ रहती थीं। वे ट्रटी हुई नौकाओं के आने

के समय सजधज कर खाद्य-भोज्य लिवा कर दासियों के समूह से विशे वर्चों को गोद में लेकर बनियों के पास जाती थीं। उनकी 'मनुष्यों के वासस्थान में आए हैं" (ऐसा) जताने के लिए वहाँ वहाँ कृपि, गी-पालन आदि करते हुए मनुष्यों, गौवों, कुत्तों आदि को दिखलाती थीं। विनयों के पास जाकर "इस यवागु (= खिचड़ी ) को पीजिये, भात खाइये, खाद खाइये'' वहती थीं । बनिये न जानते हुए उनके दिये हुए को खाते थे। तब उनके खाकर, भोजन करके विश्राम करने के समय कुशल होन पूछती थीं। "त्राप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से त्राए हैं? कहाँ जायेंगे ? विस काम से यहाँ आए हैं ?" प्द्रती थीं। "नौवा के टूट जाने पर यहाँ आए हैं'' कहने पर "अष्छा आयों! हमारे पित्यों को भी नौका पर सवार होकर गए तीन वर्ष बीत गए, वे मर गए होंगे। श्राप लोग भी बनिये ही हैं, हम लोग श्राप लोगों की पादपिचारिका (= स्त्री) होंगी।" कह कर उन बनियों को स्त्रियोचित हाव भाव विलासों से लुभा कर यक्त नगर में ले जाकर, यदि पहले के पकड़े गए मनुष्य होते, तो उन्हें माया की जंजीर से बाँध कर कैद्खाना में डाल देती थीं। श्रपने वासस्थान पर टूटी नौका वाले मनुष्यों को न पाकर उस पार कल्याणी (नदी) तक श्रीर इस पार नागद्वीप तक-ऐसे समुद्र के किनारे घूमती थीं। यह उनका स्वभाव था।

एक दिन पाँच सौ टूटे हुई नौकावाले बनिया उनके नगर के पास उतरें। वे उनके पास जाकर जुमा कर यक्त नगर में ला, पहले पकड़े गए मनुष्यों को माया की जंजीर में बाँध कर, कैदखाने में डाल, जेठी यिक्णी जेठे बनिया, शेष शेष को—उन पाँच सौ यिक्षियों ने उन पाँच सौ बनियों को अपना पित बना जिया। तब वह जेठी यिक्णी रात्रि में बनिया के सो जाने पर उठ कर जा कैदखाने में मनुष्यों को मार कर मांस खा आती थी। शेष भी वैसा ही करती थीं। जेठी यिक्णी के मनुष्य मांस खाकर आने के समय शरीर शीतल होता था। जेठे बनिये के घरी

के

लन

वों

गरा

थे।

होम

के

को

ì I

का

व

ए

ल

. र से

स

Ų

विचार करते हुए उसके यिज्ञणी होने की बात को जान—"ये पाँचों सौ यिज्ञिण्याँ ही होंगी, हम लोगों को भागना चाहिए" (सोच) दूसरे दिन प्रातः ही सुख धोने के लिए जाकर शेष बिनयों से कहा "ये यिज्ञिण्याँ हैं, मानुपी नहीं हैं। दूसरे टूरी हुई नौका वालों के आने के समय उन्हें पित बनाकर हम लोगों को खा जायेंगी। आओ, हम लोगा भाग चलें।" उनमें से ढाई सौ (बिनयों) ने "हम लोग इन्हें नहीं छोड़ सकते, तुम लोग जाओ, हम लोग नहीं भागेंगे।" कहा। जेठा बिनया अपनी बात मानने वाले ढाई सौ को लेकर उनसे ढर कर भागा।

उस समय बोधिसत्त्व वलाहरव योनि में उत्पन्न हुए थे। (वह)
सम्पूर्ण सफेद, कौवे के समान सिर वाले, मूँज के समान केश वाले,
करिद्धमान्, श्रीर श्राकाशचारी थे। वे हिमालय से श्राकाश में उड़कर
तान्नपर्णी द्वीप को जा, वहाँ तान्नपर्णी के तालाव एवं जलाशय में स्वतः
उत्पन्न धान को खाकर (वापस लौट) जाते थे। ऐसे जाते हुए "जनपदः
में जाने की इच्छा वाले हैं? जनपद में जाने की इच्छा वाले हैं?" तीन
वार करुणाभरी मनुष्य-बोली बोलते थे। उन्होंने उनकी बात सुन, पास
जा, हाथ जोड़कर "स्वामी! हम लोग जनपद को चलेंगे।" कहा। तो
मेरी पीठ पर चढ़ जाश्री।" तब कोई-कोई चढ़ गए, कोई-कोई पूँछ पकड़
लिए, कोई-कोई हाथ जोड़कर खड़े ही रहे। बोधिसत्त्व श्रन्ततोगत्वा हाथ
जोड़कर खड़े हुए भी उन सभी ढाई सौ बनियों को श्रपने प्रताप से
जनपद को ले जाकर श्रपने-श्रपने स्थानों में रखकर श्रपने वासस्थान को
चले गए। वे यिचिणियाँ भी दूसरों के श्राने के समय वहाँ शेप रह गए
उन ढाई सौ मनुष्यों को मारकर खा गई।

[इस प्रकार शास्ता ने इस धर्मदेशना को कहकर सत्यों को प्रका-शित कर जातक को समात किया। उस समय बलाहश्व की बात मानने वाले ढाई सौ बनियाँ बुद्ध-परिषद् थी। बलाहश्व राजा तो मैं ही था।]

# (१४) सुप्पारक जातक

[ इसे शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय प्रज्ञापारमिता के प्रति कहा। एक दिन सायंकाल तथागत के धर्मोपदेश देने के लिये निकलने की प्रतीक्षा करते हुए भिश्चओं ने धर्मसभा में बैठकर दशबल ( = बुद्ध ) की महाप्रज्ञापारमिता की प्रशंसा की। शास्ता ने आकर "भिश्चओं! किस कथा में इस समय बैठे हो ?" पूछकर "इस कथा में" कहने पर "भिश्चओं! तथागत इस समय ही प्रज्ञावान नहीं हैं, पहले भी ज्ञान के अपरिपक रहने पर भी, अन्या हो महासमुद्र में जल के विचार से "इस समुद्र में यह, यह रल हैं, जान लिया था" कहकर अतीत-कथा कही।]

प्राचीन काल में भरु राष्ट्र में भरुराजा राज्य कर रहा था। भरकच्छ नामक बन्दरगाही गाँव था। उस समय बोधिसस्व भरुकच्छ में जेठे मल्लाह के पुत्र होकर उत्पन्न हुए। वह सुन्दर श्रीर स्वर्ण-वर्ण के थे। सुप्पारककुमार उनका नाम रखा गया। वे बड़े परिवार के साथ बड़ते हुए सोलह वर्ष की श्रवस्था में मल्लाहिंगिरी की विद्या से पूर्णता प्राप्त कर पिछले समय में पिता की मृत्यु के पश्चात् जेठा मल्लाह होकर मल्लाहिंगिरी करने लगे। वह पण्डित और ज्ञानी थे। जिस नौका पर वे सवार होते थे, वह विपत्ति में नहीं पड़ती थो। पिछुले समय में नमकीन जल के प्रहार से उनकी दोनों श्राँखें भी नष्ट हो गईं। वे तब से लेकर जेडे मल्लाह होकर भी मल्लाहिंगिरी का काम न करके "राजा के सहारे जीवन-यापन करूँगा" (सोच) राजा के पास गए। तक उन्हें राजा ने दाम जगाने के काम में नियुक्त किया। वे तब से लेकर राजा के हिस्ति रत, श्रश्वरत, मुक्ता सार, मणि-सार श्रादि का दाम लगाते थे। तब एक दिन "राजा का मङ्गल हाथी होगा" (सोच) काले पत्थर के शिखर के समान एक हाथी को लाये। उसे देखकर राजा ने "पिएडत को दिखलास्रो" कहा। तब उसे उनके पास लाए। उन्होंने हाथ से उसके

शरीर को मसल कर ''यह मङ्गल हाथी होने योग्य नहीं हैं, यह पिछले भाग से नाटा है, इसे इसकी माता प्रसव करने के समय कंधे से पकड़ न सकी, इसलिए भूमि पर गिरकर पिछले पैरों से नाटा हो गया।'' कहा। हाथी को लेकर आए हुए (लोगों) से पृष्ठे। उन्होंने ''पिछल सत्य कहते हैं'' कहा। इस बात को राजा ने सुनकर प्रसन्न हो उन्हें आठ कार्पाएण दिलाया।

न

ŧ₹

ने

B

Ŧ

फिर एक दिन "राजा का मङ्गल घोड़ा होगा" (सोच) एक घोड़े को लाये। उसे भी राजा ने पिएडत के पास भेजा। उन्होंने हाथ से स्पर्श कर 'यह मङ्गल घोड़ा होने के योग्य नहीं है, इसके उत्पन्न होने के दिन माता मर गई, इसलिए माता के दूध को न पा अच्छी तरह नहीं बढ़ा" कहा। वह भी उनकी वात सची ही हुई। उसे भी सुनकर राजा ने प्रसन्न हो आठ ही कार्णापण दिलाया।

तब एक दिन "मङ्गल रथ होगा" (सोच) रथ लाये। उसे भी राजा ने उन के पास भेजा। उन्होंने उसे हाथ से स्पर्श कर "यह रथ धोंधड़ वाले (= छिद्रयुक्त) वृत्त से बना है, इस लिए राजा के योग्य नहीं है" कहा। वह भी उन की बात सच्चो ही हुई। राजा ने उसे भी सुन कर श्राठ ही कार्पापण दिलाया।

तव उस के लिए एक महर्ष (=बहुमूल्य) कम्बल लाए। उसे भी उनके पास ही भेजा। उन्होंने हाथ से स्पर्श कर "इस में चूहे का काटा हुआ एक जगह है" कहा। हूँडते हुए उसे देख राजा से कहे। राजा ने प्रसन्न हो आठ ही कार्षापण दिलाया। उन्होंने विचार किया— "इस राजा ने इस प्रकार की भी आश्चर्यजनक वातों को देख आठ ही कार्षापण दिलाया, इस का देना नाऊ को देने की तरह है। नाऊ से उत्पन्न हुआ होगा! सुभे इस प्रकार की राज सेवा से क्या लाभ ? अपने वासस्थल को ही जाऊँगा" (सोच) वे भरुकच्छ बन्दरगाह को ही लीट गए।

#### पालिजातकावल्याम् --

उनके वहाँ रहते समय बिनयों ने नौका तैयार कर 'किसे मल्लाह यनायें ?'' (ऐसा) परामर्श करते 'सुप्पारक पिएडत जिस नौका पर सवार होते हैं, वह विपत्ति में नहीं पड़ती है, यह बुद्धिमान् श्रीर चतुर हैं, श्रन्था होते हुए भी सुप्पारक पिएडत ही उत्तम हैं" (सोच) उनके पास जाकर 'श्राप हम लागों के मल्लाह होइये'' कह ''तात! में श्रन्था हूँ, कैसे मल्लाहिगिरी करूँगा?'' कहने पर 'स्वामी? श्रन्था होते हुए भी श्राप ही हम लोगों के लिए उत्तम हैं" (कहकर) बार-बार याचना करने पर ''श्रच्छा तात! तुम लोगों के कहे हुए संकेत पर मल्लाह होऊँगा। (कहकर) उनकी नौका पर चढ़ गये।

वे नौका से महासमुद्र में चल पड़े। नौका सात दिनों तक निर्विध्न चली गयी। तब तूफान उत्पन्न हुआ। नौका चार महीने स्वभावतः समुद्र के ऊपर घूम कर खुरमाल नामक समुद्र में पहुँची। वहाँ मछलियाँ मनुष्य के समान शरीर वाली थीं उनके नाक छूरे के समान थे, वे पानी में डूब-उतरा रही थीं विनयों ने उन्हें देख वोधिसत्त्व से उस समुद्र का नाम पृछ्ठते हुए पहली गाथा कहीं—

हूरा के समान नाक वाले मनुष्य दूव उतरा रहे हैं। हे सुप्पारक! हम लोग आपसे पूछते हैं कि यह कौन-सा समुद्र हे ?''

सु

से

न

भं

ल

च

सु

इस प्रकार उनके पूछने पर वोधिसत्त्व ने श्रपने मल्लाहगिरी के सूत्र से मिला कर दूसरी गाथा ही—

"धन खोजने के लिये भरुकच्छ से निकले हुए बनियों की नौका को नष्ट करने के लिए "ख़ुरमाली" कहा जाता है।"

उस समुद्र में वज उत्पन्न होता था। बोधिसस्त्र ने ''यदि में 'यह वज्र-समुद्र हैं" ऐसे इन्हें कहूँगा, तो लोभ से बहुत वज्र को लेकर नौका को डुवो देंगे" (सोच) उन्हें न बतला कर ही नौका को खड़ी करा उपाय से एक रस्सी ले मछली पकड़ने के ढंग से जाल फॅकवा कर, वज्र स्पार को निकलवा कर नौका में रखवा दूसरे कम मूल्य वाले सामानों को

नह गण

हॅंकवा दिया। नौका उस समुद को लॉबकर श्रागे 'श्रिग्निमाल' को गई। वह धधकते हुए श्रिग्नि-स्कन्ध के समान श्रीर दोपहर के सूर्य के समान चमक फैलाता हुश्रा पड़ा था। बनियों ने—

गह

पर

गीर

()

ोते

ार इ

क ने

व

!

''जिस तरह श्रिग्नि या सूर्य दिखाई पड़ता है, वैसा ही यह समुद्र दिखाई पड़ता है। हे सुप्पारक! हम लोग श्रामसे पूछते हैं कि यह कौन-सा समुद्र है ?''

गाथा द्वारा उनसे पृद्धा। बोधिसत्त्व ने भी उन्हें बादवाली गाथा से कहा—

'धन खोजने के लिये भरु कच्छ से निकले हुये वनियों की नीका को नष्ट करने के लिये 'श्रगिनमाली' कहा जाता है।''

उस समुद्र में सोना श्रिधिकता से उत्पन्न होता था। बोधिसत्त्व ने पहले के समान ही वहाँ से भी सोना लिवा कर नौका में डलवा लिये। नौका उस समुद्र को भी लाँघकर दूध श्रीर दही के समान चमकते हुये 'दिधिमाल' समुद्र को पहुँची। बनियों ने—

"जैसे दही या दूध हो, वैसा समुद दिखाई दे रहा है। हे खुप्पारक! हम लोग थ्राप से पूछते हैं कि यह कौन-सा समुद है ?"

गाथा से उसके भी नाम को पूछा। उन्होंने बाद वाली गाथा से कहा-

''धन खोजने के लिए भरुकच्छ से निकले हुए बनियों को दौका को निष्क के निष्क को निष्क के निष्क को निष्क को निष्क को निष्क को निष्क को निष्क के निष्क को निष्क के 
उस समुद्र में चाँदी श्रविकता से उत्पन्न होती थी। उन्होंने उसे भी उपाय से लिवा कर नौका में उत्तवा लिया। नौका उस समुद्र को भी लाँघ कर नीले रंग के कुश-तृण के समान श्रीर हरी-भरी फसल के समान चमकते हुए नीले रंग के 'कुशमाल' समुद्र को पहुँची। बनियों ने—

''जैसे कुश या फसका हो, वैसा समुद्र दिखाई दे रहा है। हे 'सुप्पारक! हम लोग श्रापसे पूजते हैं कि यह कौन-सा समुद्र है ?" गाथा से उसके भी नामको पूछा। उन्होंने बाद वाली गाथा से कहा—

'धन खोजने के लिये भरुकच्छ से निकले हुए बनियों की नौका को नष्ट करने के लिए 'कुशमाली' कहा जाखा है।''

उस समुद्र में नीलमिण श्रधिकता से उत्पन्न होती थी। उन्होंने उसे भी उपाय से लिवाकर नौका में डलवा लिया। नौका उस समुद्र को भी लाँघ कर नल (= नरकट) श्रौर बॉस के वन के समान जान पड़ने वाले 'नलमाल' समुद्र को पहुँची। वनियों ने—

'जैसे नरकट या बाँस हो, वैसा समुद्र दिखाई दे रहा है। हे सुप्पारक! हम लोग श्रापसे पूछते हैं कि यह कौन-सा समुद्र है !''

गाथा से उसके भी नाम को पूछा। बोधिसत्त्व ने बादवाली गाथा से कहा —

"धन खोजने के लिए भरुकच्छ से निकले हुए बनियों की नौका को नष्ट करने के लिए 'नलमाली' कहा जाता है।"

उस समुद्र में वंसराग-वैदूर्य श्रिषकता से उत्पन्न होता था। उसे भी उन्होंने जिवा कर नौका पर डजवा जिया। विनयों ने नजमाजी को जाँवते हुए 'बड़वामुख' समुद्र को देखा। उसमें पानी खिच खिच कर चारों श्रोर से उपर उठता था। सब श्रोर से उपर उठा हुश्रा पानी, चारों श्रोर से कटे हुए तट वाले बड़े हुण्ड (= गर्त) के समान जान पहता था। जहर के उठने से एक श्रोर प्रपात के समान हो जाता था। भयोत्पादक शब्द उत्पन्न होता था, कानों को फोड़ते हुए श्रोर हृदय को फाड़ते हुए के समान। उसे देख कर डरे हुए बिनयों ने—

"बड़ा भयंकर, डरावना, श्रमानुषी शब्द सुनाई पड़ता है। जैसे कुंड या प्रताप हो, वैसा समुद्र दिखाई दे रहा है। हे सुष्पारक! हम बोग श्रापसे पूछते हैं कि यह कौन-सा समुद्र है ?"

गाथा से उसके नाम को पूछा।

"धन खोजने के लिए भरुकच्छ से निकले हुए वनियों की नौका को नष्ट करने के लिए 'वड़वामुख' कहा जाता है।"

Tu

को

ोंने.

नुद

।।न

हे

สโ

ने

fi

ने

₹

i

1

ľ

वोधिसत्त्व ने बाद वाली गाथा से उसका नाम वतला कर "तात! इस वहवामुख समुद्र में पड़ी हुई नौका लौटने में समर्थ नहीं होती। यह आई हुई नौका को द्ववो कर विनष्ट कर देता है।" कहा। श्रोर उस नौका पर सात सौ मनुष्य सवार थे। वे सव मृत्यु से भयभीत हो एक ही साथ अवीचि (नरक) में पकने वाले प्राणियों के समान अत्यन्त करुणाजनक स्वर में चिल्ला उठे। बोधिसत्त्व ने "मुक्ते छोड़, अन्य इनका कल्याण करने में समर्थ नहीं है। सत्य-क्रिया से इनका कल्याण करूँगा" विचार कर उन्हें आमंत्रित कर "तात! मुक्ते शीव्र सुगन्धित जल से नहला कर नये वस्त्रों को पहना, भरी हुई थाली को सजा, नौका के एक सिरे पर करो।" उन्होंने जल्दी-जल्दी वैसा किया। बोधिसत्त्व ने दोनों हाथों से भरी हुई थाली को पकड़ कर नौका के एक सिरे पर खड़ा हो सत्यिक्रया करते हुए अन्तिम गाथा कही—

"जब से श्रपना स्मरण करता हूँ श्रीर जब से में सयाना हुश्रा हूँ, जान बूक्त कर एक प्राणी की भी जीवहिंसा करने को नहीं जानता — इस सत्य-वचन से कल्याण पूर्वक नौका लौट जाये।"

चार महीने विदेश में चली गई नौका लौट कर ऋदिमान के समान ऋदि के प्रताप से एक दिन में हो भरूकच्छ वन्दरगाह को चली गई श्रीर जाकर स्थल पर भी श्राठ ऋषभ स्थान जा नाविक के गृह-द्वार पर खड़ी हो गई।

बोधिसत्त्व ने उन बनियों को सोना, चाँदी, मिण, मूँगा और बज्र बाँट दिया। "बस, इतने रत्न तुम्हारे लिये पर्याप्त हैं, फिर समुद्र में न घुसना" (ऐसा) उन्हें उपदेश दे जीवन भर दान आदि पुण्यों को करके वर्ग को पूर्ण किया।

#### पालिजातकावल्याम्

[ शास्ता ने इस धर्मोपदेश को कह कर ''भिश्चभो ! ऐसे पहुछे भो तथागत महाप्रज्ञायान् ही थे'' कह जातक को समात किया। उस समय परिषद् बुद्ध-परिषद् थो, सुभारक गरिवत तो मैं ही था। ]

## (१५) सीलानिसंसजातक

[ इसे शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक श्रद्धावान् उपा-सक के प्रति कहा। ""उपासक! न त्ने हो बुद्ध-गुणों का स्मरण कर अवलम्ब पाया, पहले भी उपासकों ने समुद्र के बोच नौका के टूट जाने पर बुद्ध-गुणों का स्मरण करते हुए अवलम्ब पाया था" कह कर उनके याचना करने पर अतीत-कथा कही।

प्राचीन काल में काश्यप सम्यक् सम्बुद्ध के समय में स्रोतापन्न आर्यआवक एक गृहस्थ नाऊ के साथ नौका पर सवार हुआ। उस नाऊ की
स्था ने "इनके सुल-दुःल का भार आपके ऊपर है" (कह कर) नाऊ
को उस उपासक के हाथ में सौंप दिया। तब वह नौका सातवें दिन
समुद्र के बीच टूट गई। वे दोनों आदमी भी एक तस्ते पर लेटे हुए
एक छोटे द्वीप में पहुँचे। वहाँ वह नाऊ पित्तयों को मार पका कर खाते
हुए उपासक को भी देता था। उपासक "बस मुभे" (कह) नहीं
खाता था। उसने विचार किया—"इस स्थान पर हम लोगों के लिए
तीन शरणों को छोड़ दूसरा कोई आधार नहीं है" उसने तीनों रतों के
गुणों का स्मरण किया। तब उसके स्मरण करते उस द्वीप में उत्पन्न हुए
नागराजा ने अपने शरीर को बड़ी नौका बनाया। समुद्र देवता मछाह
हुआ। नौका सात रत्यों से भर गई। तीन खम्भे इन्द्रनील मिण के थे।
स्वर्णमय पतवार थी। चाँदी की रिस्तयाँ थीं। सोने के तस्ते थे। समुद्रदेवता ने नौका पर खड़ा हो "है (कोई) जम्बूद्दीप चलने वाले!"

भो

77

-11

कर

ाने

नके

र्य-

को

ाऊ देन

हुए

ाते

हीं

तेए के

हुए बाह

गे।

द्र-

933

बोषणा किया। उपासक ने "हम लोग चलेंगे" कहा। "तो यात्रो नौका पर चढ़ जायो।" उसने नौका पर चढ़कर नाऊ को बुलाया। समुद्र-देवता ने "तेरे लिए ही है, इसके लिए नहीं" कहा। "किस कारण से ?" "इसमें शोल गुणाचार नहीं हैं, यही कारण है। में नौका तेरे लिये लाया, न कि इसके लिये।" "ग्रच्छा, में ग्रपने दिए हुए दान, पालत किये हुए शील ग्रीर की हुई भावना से इसको पुरमांश देतां हूँ।" नाऊ ने "स्वामी! सें श्रनुमोदन करता हूँ।" कहा। देवता ने "ग्रव ले लूँगा" (कह कर) उसे भी चढ़ा कर दोनों व्यक्तियों को समुद्र से निकाल कर नदी हारा वाराणसी जा श्रपने प्रताप से उन दोनों के भी घर धन रख कर "पिएडतों के साथ ही मेल करना चाहिये, यदि इस नाऊ का इस उपासक के साथ मेल न होता, तो समुद्र के ही बीच नष्ट हो जाता" (इस प्रकार) पिएडतों के साथ से ल करने के गुण की प्रशंसा करते हुये इन गाथाग्रों को कहा—

- १. 'देखो, श्रद्धा, शील श्रीर त्याग का यह फल है कि नाग, नौका के रूप में, श्रद्धावान् उपासक को डो रहा है।"
- २. "सत्पुरुष से ही साथ करे, सत्पुरुष से ही मैत्री करे, वर्गोंकि सत्पुरुष के साथ रहने से नाऊ कल्याण को प्राप्त कर रहा है।"

इस प्रकार समुद्र देवता श्राकाश में खड़ा हो, धर्म का उपदेश दे, ससमा, नागराजा को लेकर श्रपने विमान में ही चला गया।

े [ शास्ता ने इस धर्मोपदेश को कहकर सत्य को प्रकाशित कर जातक को समाप्त किया। उस समय खोतापन्न आर्यश्रावक उपासक परिनिर्वाण को प्राप्त हो गया, नागराजा सारिपुत्र था, समुद्र देवता तो मैं ही था। ]

# (१६) चम्मसाटकजातक

[इसे शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय चर्मशाटक नामक परिवाजक के प्रति कहा ! वह एक दिन मेहों के लड़ने के स्थान में पहुँचा । मेहा उसे देखकर मारने की इच्छा से पीछे हटा । परिवाजक 'यह मेरा सरकार कर रहा है'' (सोच) नहीं हटा । मेहे ने तेजी से आकर उसे जंवा में मारकर गिरा दिया । मिक्षुओं ने धर्मसभा में बात चलाई । शास्ता ने आकर ''मिक्षुओं ! इस समय किस बातचीत में बैठे हो ?'' पूछ ''इस में" कहने पर ''मिक्षुओं ! इस समय ही नहीं, पहले भी यह बुरा विचार करके विनाश को प्राप्त हुआ था' कह कर अतीत कथा कही—]

प्राचीन काल में वनारस में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसस्व एक बनिया के कुल में उत्पन्न होकर व्यापार करते थे। उस समय एक चर्मशाटक परिवाजक ने वाराणसी में भित्ताटन करते हुये भेड़ों के लड़ने के स्थान पर पहुँच कर भेड़े को पीछे हटता देख "यह मेरा सत्कार कर रहा है" जान न हट कर "इन इतने मनुष्यों के बीच यह एक भेड़ा हमारे गुण को जानता है" (सोच) उसे हाथ जोड़ कर खड़ा हो पहली

"त्रहा! यह पशु उत्तम स्वभाव का है, सुन्दर श्रीर प्रिय त्राचरण वाला है, जो कि जाति श्रीर मन्त्र (= वेद) से युक्त ब्राह्मण का यशस्वीन श्रेष्ठ भेड़ा सरकार कर रहा है।"

उस समय दूकान पर बैठे हुये बुद्धिमान-बनिया ने उस परिवाजक को मना करते हुये दूसरी गाथा कही—

'ब्राह्मण! चिणक दर्शन से इस पशु का विश्वास मत करों। जोशं से प्रहार करने की इच्छा से वह पीछे हट रहा है। वह बहुत जोशं का प्रहार करेगा।" उस बुद्धिमान् विनिये के कहते हुए ही भेड़े ने तेजो से आकर जंबे में प्रहार करके वहीं पीड़ित करके गिरा दिया। वह चिल्लाता हुआ लोट रहा। शास्ता ने उस बात को प्रकाशित करते हुए तीसरी गाथा कहीं—

"जंघे की हड्डी टूट गई। कोली-मन्त्रा तितर-वितर हो गया। ब्राह्मण का सारा सामान यहाँ टूट गया। वह बाँहों को उठाकर चिल्ला रहा है "दौड़ो, ब्रह्मचारी मारा जा रहा है।"

चौथी गाथा को परिवाजक ने कहा-

4

书

祆

9,0

यह

110

ारव

युक के रहा

मारे

र्ला

रण

air

可事

तोरां

91

'इसी प्रकार वह मार खाकर सोता है, जो अपूज्य को नमस्कार करता है, जिस तरह कि श्राज में मूर्ख भेड़े द्वारा भारा गया।"

इस प्रकार विलाप करते हुए वह वहीं मर गया।

[ शास्ता ने इस उपदेश को दे जातक को समात किया। उस समय का चर्मशाटक इस समय भी चर्मशाटक ही है, बुद्धिमान् बनिया तो में ही था ]।

#### (१७) उच्छङ्गजातक

[इसे बास्ता ने जेतवन में विहार करते समय किसी एक देहाती स्त्री के प्रति कहा। एक समय कोसल राज्य में तीन आदमी एक जगल के किनारे हल चला रहे थे। उस समय जंगल के बीच चोर मनुष्पें को लूट भागे। उन चोरों को लोज कर न देखते हुए उस स्थान पर आ "तुम लोग जंगल में लूट कर अब किसान के समान बन गए हो।" (कह) उन्होंने "बे चोर हैं" (सोच) बाँधकर ला कोसल नरेश को दिया। तब एक स्त्रो आकर "मुझे बस्त्र दीजिये, मुझे बंस्त्र दीजिये" (कह कर) रोती हुई बार-बार राजमहरू के चारों ओर धूमती थी। राजा ने उसके शहद को सुनकर "से वस्त्र दो" कहा।

''यह इस यस्त्र के लिए नहीं कह रही है, यह पति रूपी वस्त्र के लिए कहती है।'' तब राजा ने उसे बुजवा कर ''क्या तू पति रूपी वस्त्र चाहती है ?" पूछा। "हाँ, देव!" "वे तीनों तुम्हारे कीन लगते हैं ?" पूछा। "देव! एक मेरा पित है। एक भाई है, एक पुत्र है।" राजा ने—'मैं तुम पर प्रसन्न होकर इन तीनों में से एक को देता हूँ, किसे चाहती हो ?" पूछा। उसने कहा—"देव! मेरे भाई को दें।" राजा ने प्रसन्न होकर तीनों को छोड़ दिया। शास्ता ने 'भिक्षुओ! यह स्त्री इस समय ही नहीं उन तीनों आदिमयों को दुःख से छुड़ाई, पहले भी छुड़ाई ही थी" कह कर अतीत-कथा कही।

प्राचीन काल में वाराण्सी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय तीन आदमी जंगल के किनारे हल चला रहे थे। सारी कथा पहले के समान है। उस समय राजा द्वारा ''तीनों आदिमियों में से किसे चाहती हो?' कहने पर उसने कहा—''देव! तीनों को नहीं दे सकते हैं ?'' ''हाँ, नहीं दे सकता हूँ।'' ''यदि तीनों को नहीं दे सकते हैं, तो मेरे भाई को दें।'' ''पुत्र या पित को लो, भाई से तुस्ते क्या मतलव ?'' कहने पर ''देव! ये सुलभ हैं, किन्तु भाई दुर्लभ है'' कह कर इस गाथा को कहा—

"देव ! पुत्र मेरी गोद में है । मार्ग दौड़ते पति मिलते हैं। किन्तु उस देश को नहीं देखती हूँ, जहाँ से कि सगे भाई को लाऊँ।

वे

6

P

पव छो

को

वीत धन

राजा ने "यह सत्य कहती है" (सोच) प्रसन्नचित्त हो तीनीं श्रादिमयों को भी कैदलाना से लाकर दे दिया। वह उन तीनों को लेकर चली गई।

[ शास्ता ने भी ''भिक्षुओ ! इस समय ही नहीं, पहले भी इसने तीनों आदिमयों को दुःख से छुड़।या था ही'' (कह कर ) इस धर्मोपदेश को वह मेल बैठा जातक को समाप्त किया। प्राचीन काल के चारों इस समय के चारों हैं, उस समय राजा तो मैं ही था।]

の、祖母、中国

# (१८) वेदब्भजातक

[इसे शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय बात न मानने वाळे मिक्षु के प्रति कहा। उस भिक्षु को शास्ता ने "भिक्षु! तृ इस समय ही नहीं बात न मानने वाला था, पहले भी बात न मानने वाला ही था। उसी बात को न मानने के कारण पण्डितों की बात न करके तेज तलवार से दो दुकड़े में करके कटा हो मार्ग में पड़ रहे। तेरे एक के कारण हजार आदमी मृत्यु को प्राप्त हुए" कह कर अतीत कथा कही—]

प्राचीन काल में वाराणसी में बहादत्त के राज्य करते समय एक छोटे गाँव में कोई एक बाह्मण 'वेदस्भ' नामक मंत्र जानता था । वह मंत्र श्रनर्घश्रीर बहुमूल्य था। नचत्र-योग प्राप्त होने पर उस मंत्र को जप करके श्राकाश को देखने पर श्राकाश से सात-रहों की वर्षा होती थी } उस समय बोधिसत्त्व उस ब्राह्मण् के पास विद्याध्ययन करते थे। तब एक दिन ब्राह्मण बोधिसस्व को लेकर किसी काम से अपने गाँव से निकल कर चेदि राष्ट्र को गया। बीच मार्गमें एक जंगल में पाँच सौ 'पेसनक' ( = प्रेषणक ) नामक चोर राहजनी करते थे। उन्होंने बोधिसस्व ग्रीर वेदव्भ ब्राह्मण को पकड़ लिया। क्यों ये 'पेसनक' चोर कहे जाते हैं ? वे दो आदमियों को पकड़ कर एक को धन लाने के लिए भेजते हैं, इसलिए 'पेसनक' चोर ही कहे जाते हैं। वे भी पिता-पुत्र को पकड़ कर पिता की "त् हम लोगों के लिए धन लाकर पुत्र को ले जात्रो" कहते हैं। इसी पकार माता-पुत्री को पकड़ कर माता को छोड़ते हैं। जेटे-छोटे भाई को पकड़ कर जैठे भाई को छोड़ते हैं। गुरु शिष्य को पकड़ कर शिष्य को बोहते हैं। उन्होंने उस समय भी वेददभ ब्राह्मण को पकड़ कर बोधिसस्ब को छोड़ दिया । बोधिसस्व प्राचार्य को प्रणाम कर "में एक-दो दिन वीतने पर त्राऊँगा । स्त्राप मत डिरिये। किन्तु मेरी बात मानियेगा। स्राज धन-वर्षा कराने वाला नचत्र-योग होगा। आप दुःखन सहते हुए मंत्र

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

न्न ही

ान ।न शं, को

सन्तु

पर

र्शनों तेकर

इसने पदेश इस जप कर धन मत बरसाइयेगा । यदि बरसायेंगे, तो श्राप विनाश को प्राप्त हो जायेंगे। ये पाँच सी चोर हैं।" इस प्रकार श्राचार्य को समक्षा धन के लिए चले गए।

चोरों ने भी सूर्यास्त होने पर ब्राह्मण को बाँच कर सुला दिया। उसी चण पूर्व दिशा से परिपूर्ण चन्द्र-मण्डल निकला। ब्राह्मण ने नच्न्र को देखकर "धन बरसाने वाला नचन्न-योग प्राप्त हुन्या है, मुक्षे दुःख उठाने से क्या लाभ, मंत्र को जप कर रलों की वर्षा कर चोरों को धन दे, सुखपूर्वक जाउँगा" विचार चोरों को सम्बोधित किया—"हे चोरो! तुम लोगों को धन से प्रयोजन है तो शीव्र मुक्षे बन्धन से छुड़ा कर सिर से नहला कर नये वस्त्रों को पहना कर सुगन्धियों से विलियत कर पुष्पों को पहनाओं।" चोरों ने उसकी बात सुन वैसा किया। ब्राह्मण ने नच्न्र-योग जानकर संत्र को जप ब्राक्ताश को देखा। उसी समय ब्राकाश से रल गिरे। चोर उस धन को एकन्न कर चादरों में गठरी बाँध कर चल दिये। ब्राह्मण भी उनके पीछे-पीछे ही गया।

तब उन चोरों को दूसरे पाँच सो चोरों ने पकड़ा । "हमें किस लिए पकड़ रहे हो ?" कहने पर "धन के लिए ।" कहा । "यदि तुम लोगों को धन से मतलब है, तो इस ब्राह्मण को पकड़ो, इसने ब्राह्मण में देख कर धन बरसाया । हम लोगों को भी यह इसने ही दिया है ।" चोरों ने चोरों को छोड़ "हम लोगों को भी धन दो" (कह कर) ब्राह्मण को पकड़ लिया । ब्राह्मण ने "में तुम लोगों को धन देता, किन्तु धन बरसाने वाला नचत्र योग ब्राह्म से एक वर्ष के बाद होगा । यदि तुम लोगों को धन से प्रयोजन है, तो संतोप करो, उस समय धन की वर्षों कहाँ।" कहा । चोरों ने कुद्ध हो "रे दुष्ट ब्राह्मण ! दूसरों के लिए ब्रभी धन बरसा कर हम लोगों को एक वर्ष के लिए सन्तोष देते हो ।" (कह कर ) ते अ तलवार से ब्राह्मण को दो इकड़ों में काट, मार्ग में छोड़, ते जी से पीड़ी

करके उन चोरों क साथ लड़कर उन सबको मार कर धन ले, फिर दो हिस्सों में होकर परस्पर लड़ाई करके ढाई सौ पुरुपों को मार कर, इसी प्रकार जब तक दो ब्रादमी शेष रहे, तब तक परस्पर मार-काट किया। इस प्रकार वे एक हजार ब्रादमी बिनाश को प्राप्त हो गए।

को

का

ा। चत्र

:ख दे,

1 1

पदि

कर

कर

ने

गश

कर

लेए

ोगॉं देख

ां ने

को

पाने

को

π"

रसा

तेन

ोद्या

वे दोनों छादमी उपाय से उस धन को लाकर एक गाँव के पास माड़ीदार स्थान पर धन को टँक कर एक तलवार लेकर रखदाली करते हुए वैठा। एक चावल लेकर भात पकाने के लिए गाँव में गया। "यह लोभ विनाश की जड़ है।" धन के पास वैठे हुए उसने विचार किया— "उसके थाने पर इस धन के दो भाग हो लायेंगे, क्यों न में उसे आते ही तलवार से प्रहार कर सार डालूँ" वह तलवार तैयार कर उसके थाने की वाट देखता हुआ वैठा रहा। दूसरे ने भी विचार किया 'उस धन के दो भाग हो जायेंगे। क्यों न में भात में विप डालकर उस पुरुष को खिला कर जान से मार अकेले ही धन को ले लूँ।" वह भात तैयार हो जाने पर अपने खाकर शेप में विप डालकर उसे ले वहाँ गया। थात को उतार कर रखते सात्र ही दूसरे ने उसे तलवार से दो उक्के में काट कर टँके हुए स्थान में फेंक कर, श्रीर उस भात को खा स्वयं भी वहीं मर गया। इस प्रकार उस धन के कारण सभी विनाश को प्राप्त हो गए।

बोधिसस्व भी एक दो दिन बीतने पर धन को लेकर आए। उस स्थान पर आचार्य को न देख, बिखरे हुए धन को देख "आचार्य ने मेरी बात न कर धन बरसाया होगा, सब बिनाश को प्राप्त हो गए होंगे" (सोच) महामार्ग से चल दिए। जाते हुए आचार्य को मार्ग में दो टुकड़े में कटा हुआ देख "मेरी बात न मानकर मर गए!" (कह) बाकड़ियों को जमाकर कर चिता बना, आचार्य को जला बन-पुष्पों से पूजा कर आगे जाते हुए मरे हुए पाँच सो को, आगे ढाई सी को, क्रमश:

भी

सम तो

सः

য়

ध

71

स

वे

₹

प्र

₹

f

3

200

श्चन्त में दो श्राद्मियों को मरा हुशा देख विचार किया "ये दो कम एक हजार श्रादमी विनाश को प्राप्त हो गए । श्चन्य दो चोरों को भी होना चाहिए । वे भी सहन न कर सकेंगे । वे कहाँ गये हैं ?" (इस प्रकार सोच ) जाते हुए उन्होंने धन लेकर भाई।दार स्थान में प्रवेश करने के मार्ग को देख, जाते हुए गठरी बँधे हुए धन-राशि को देख, एक को भात को थाली सामने रखकर मरा हुश्रा देखा, तब "उनके द्वारा यह किया गया होगा।" सब जानकर "वह श्रादमी कहाँ है ?" हुँदते हुए उसे भी ढँके हुए स्थान में फेंका हुश्रा देख, "हमारे श्राचार्य मेरी बात न मान कर श्रपनी श्रनज्ञाकारिता से श्रपने भी विनाश को प्राप्त हो गए, उनके द्वारा दूसरे भी एक हजार श्रादमी नष्ट किए गए । छुरे उपाय श्रीर श्रकारण से श्रपनी उन्नित चाहने वाले हमारे श्राचार्य के समान महा-विनाश को ही प्राप्त होंगे।" विचार कर इस गाथा को कहा—

"जो व्यक्ति हुरे उपाय से ऋपना हित चाहता है वह विनष्ट हो जाता है चेदि राष्ट्र के चोरों ने वेदटभ ब्राह्मण को सार डाला छीर सब विनाश को प्राप्त हो गए।"

ऐसे बोधिसन्त ''जैसे हमारे श्राचार्य बुरे उपाय से ग्रनुचित स्थान पर उद्योग करते हुए धन बरसा कर श्रपनी सृत्यु को प्राप्त हुए श्रौर दूसरों के विनाश का भी कारण बने ऐसे ही जो (कोई) दूसरा भी हुरे उपाय से श्रपना हित चाहकर उद्योग करेगा, वह सम्पूर्णतः श्रपने विनष्ट होगा श्रौर दूसरों के विनाश का भी कारण होगा।"

(इस प्रकार कह) वन को उद्घोषित करके देवताओं के साधुकार देते हुए इस गाथा से धर्मोपदेश दे, उस धन को उपाय से अपने घर में ला, दान आदि पुरायों को करते हुए, आयुपर्यन्त रहकर जीवन के अन्त में स्वर्ग-मार्ग को पूर्ण करते हुए चले गए।

[ शास्ता ने भी "भिक्षु ! तू इस समय ही अनज्ञाकारी नहीं है, पहले

भी अनज्ञाकारी ही था'' (कह) इस धर्मापदेश को ला जातक को समाप्त किया। उस समय वेदब्भ ब्राह्मण अनज्ञाकारी भिक्षु था, शिष्य तो मैं ही था।]

एक

होना

कार मार्ग की

गया

भी

नान

नके

प्रोर

हा-

हो

14

त

प्

AT

ने

### (१६) राजोबाद जातक

[इसे शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय राजाओं के उपदेश के सम्बन्ध में कहा। कथा तेसकुण जातक में विस्तार से आवेगी। यहाँ शास्ता ने "महाराज! पुराने राजा लोग भी पण्डितों की बात सुन, धर्मपूर्वक राज्य कर, स्वर्ग पद को पूर्ण करते हुए चले गये।" कहकर राजा की याचना करने पर अतीत-कथा कही।]

प्राचीन काल में वाराणसी में बहादत्त के राज्य करते समय बोधि-सस्व उसकी पटरानी के पेट में प्रतिसन्धि (= माँ के पेट में ग्राना) कर, गर्भ-काल में सेवित हो स्वस्तिपूर्वक माँ के पेट से निकते। नाम-प्रहण के दिन उनका बहादत्तकुमार ही नाम किया। उन्होंने क्रमशः स्याना हो सोलह वर्ष की श्रवस्था में तत्त्रशिला को जा सब विद्याशों में पूर्णता प्राप्त कर पिता के मरने पर राज्य पर प्रतिष्टित हो धर्म श्रोर सदाचार के साथ राज्य किया। छुन्द श्रादि के तौर पर न जाकर सुकद्मों का फैसला किया। उनके इस प्रकार धर्म से राज्य करते समय श्रमात्यों ने भी धर्म से ही मुकद्मों का फैसला किया। मुकद्मों का धर्म से फैसला होने पर घूस लेने वाले नहीं रहे। उनके श्रभाव में न्याय के लिए राजाङ्गण में शोर बन्द हो गया। श्रमात्य दिन भर भी कचहरी में बैठकर किसी को मुकद्मा दायर करने के लिये श्राते हुये न देखकर चले जाते थे। कचहरी छोड़ने योग्य हो गई। बोधिसस्य ने विचार किया—"मेरे धर्मपूर्वक राज्य करते मुकद्मा दायर करने के लिए श्राने वाले नहीं हैं। शोर दन्द हो गया। कचहरी छोड़ देने लायक हो गई। अब मुक्ते अपने अवगुरा को हूँ इना चाहिये। यह मेरा अवगुरा है जानकर, उसे छोड़ गुर्गों में ही रहूँगा।"

3

2

f

Ŧ

₹

तव से लेकर "कोई मेरा अवगुण कहने वाला है ?" (इस प्रकार) परीचा करते हुए अपने साथ खाने पीने वालों के बीच किसी को भी श्रवगुण कहने वाला न देख, श्रवनी प्रशंसा को ही सुन, "ये मेरे भय से भी अवगुरा न कहकर प्रशंसा ही कहेंगे" (सोच ) बाहर खाने पीने वाले लोगों की परीचा करते हुए, वहाँ भी न देख नगर में परीचा किये। नगर के बाहर चारों द्वारों पर स्थित गाँवों में परीचा किये। वहाँ भी किसी को अवगुण कहने वाला न देख अपनी प्रशंसा ही सुन "जनपद में जाँच करूँगा" (सोच) अमात्यों को राज्य सौंप कर रथ पर सवार हो सारथी को ही ले, अज्ञात वेप में नगर से निकल, जनपद में जाँच करते हुये सीमान्त सूमि तक जाकर, किसी अवगुण कहने वाले को न देख, श्रपनी प्रशंसा को ही सुन, सीमान्त प्रदेश की सीमा से महामार्ग से नगर की श्रोर लौट पड़े। उस समय मिल्लक नामक कोसल देश का राजा भी धर्म के साथ राज्य करते हुये, अवगुण कहने वाले को इँड़ते हुये एक साथ खाने-पीने वालों के बीच श्रवगुण कहने वाला न देख, अपनी प्रशंसा को ही सुन, जनपद में जाँच करते हुये उस प्रदेश में गया। वे दोनों भी एक निचले वैलगाड़ी के सार्ग में श्रामने सामने हुये। रथ के बगल होकर ऊपर जाने (= उँचियाने) का स्थान नहीं था।

तव मिलक राजा के सारथी ने वाराणसी के राजा के सारथी की "अपने रथ को बगल करो" कहा। उसने भी "अरे, सारथी! अपने रथ को बगल करो, इस रथ में वाराणसी-राज्य के स्वामी बहारत महाराजा बेठे हैं" कहा। दूसरे ने भी "अरे, सारथी! इस रथ में कोसल राज्य के स्वामी मिल्लक महाराजा बेठे हैं, अपने रथ को बगल करके हमारे राजा के रथ के लिए मार्ग दो" कहा। बाराणसी के

ण है

गर)

भो

य से

पीने

रीचा

व्ये।

सुन

पर

द में

को

से

सल

को न

ा में

मने

यान

को

î !

त म

ल

市

राजा के सारथी ने "यह भी राजा ही है, क्या करना चाहिए ?" (इस प्रकार) विचार करते हुए "यह उपाय है। अवस्था पृद्धकर कम अवस्था वाले के रथ को बगल करके वृद्ध को मार्ग दिलाऊँगा" (इस प्रकार दह विचार करके) उस सारथी से कोसल-राजा की अवस्था को पूछ विचार करते हुए दोनों को भी बरावर अवस्था वाला जान, राज्य-विस्तार, सेना, धन, यश, जाति, गोत्र, कुल, प्रदेश - इस प्रकार सब पूछ कर, दोनों को भी तीन सौ योजन राज्य के स्वामी, एक समान सेना, धन, यश, जाति, गोत्र, कुल, प्रदेश जान कर, "जो अविक शीलवान् होगा, उसे मार्ग दूँगा" (सोच) उस सारथी ने "तुम्हारे राजा का सदाचार कैसा है ?" पूछा। उसने "यह, यह हमारे राजा का सदाचार है" (कहते हुए) अपने राजा के अवगुण को ही गुण के तौर पर बतलाते हुए पहली गाथा कही—

'मिल्लिक का दृढ़ के साथ दृहता का व्यवहार है श्रीर मृदु के साथ मृदुता का । सज्जन को सज्जनता से जीतता है श्रीर दुर्जन को दुर्जनता से । यह राजा इस प्रकार का है । सार्थी ! मार्ग से वगला हृट जाश्रो।"

तब उसे वाराणसी राजा के सारथी ने "श्ररे! क्या तूने श्रपने राजा के गुणों को कहा है ?" कह, "हाँ" कहने पर "यदि ये गुण हैं, तो श्रवगुण कैसे हैं ?" कह, "श्रच्छा, ये सव श्रवगुण ही हों, तुम्हारे राजा के गुण कैसे हैं ?" कहने पर "तो सुनो" (कहकर) दूसरी गाथा कही—

'श्रक्कोध से क्रोध को जीतता है, दुर्जन को सज्जनता से जीतता है, कंजूस को दान से जीतता है और सत्य से असत्यवादी को। यह राजा इस प्रकार का है। सारथी ! मार्ग से बगल हट जाओ।''

्रेसा कहने पर मिल्लिक राजा श्रीर दोनों भी रथ से उतर कर

बोड़ों को छुड़ा, रथ को हटा वाराणसी के राजा को मार्ग दिया। वाराणसी के राजा ने मिल्लिक राजा को ''यह, यह करना उचित है'' उपदेश कर वाराणसी जा, दान श्रादि द्रच्यों को कर जीवन के श्रन्त में स्वर्ग-पद को पूर्ण किया। मिल्लिक राजा ने भी उसके उपदेश को श्रहण कर, जनपद को जाँच कर श्रपने श्रवगुण कहने वाले को न देखकर ही श्रपने नगर को जा दान श्रादि पुग्यों को करके जीवन के श्रन्त में स्वर्ग पद को ही पूर्ण किया।

[ दास्ता ने कोसलराज को उपदेश देने के लिए इस धर्मोपदेश को कह जातक को समाप्त किया। उस समय मिल्लिक राजा का सारथी मौद्र ल्यायन था, राजा आनन्द, वाराणसी के राजा का सारथी सारिपुत्र था, राजा तो मैं ही था।]

# (२०) मखादेव जातक

[इसे शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय महाभिनिष्कमण के प्रति कहा। "तव शास्ता ने धर्मसभा में आकर भिक्षुओं को आमंत्रित किया— "भिक्षुओं! इस समय किस बातचीत में बैठे हो?" पूछंकर "भन्ते! अन्य बातचीत में नहीं, आपही के घरबार छोड़कर निकलने की प्रशंसा करते हुए बैठे हैं।" "भिक्षुओ! तथागत इस समय ही नहीं बर बार छोड़कर निकले हैं, पहले भी निकले ही थे।" कहा। भिक्षुओं ने उस बात को प्रगट करने के लिए भगवान् से याचना की। भगवान् ने संसार चक्र से छिपी हुई बात को प्रगट किया।

प्राचीनकाल में विदेह राष्ट्र की मिथिला में मखादेव नामक धार्मिक एवं धर्म के साथ राज्य करने वाला राजा था। उसने चौरासी हजार वर्षे तक कुमार कीड़ा, वैसे ही उपराज्य, वैसे ही महाराज्य करके दीर्ष काल को न्यतीत कर एक दिन नाऊ को सम्बोधित किया 3

ना

सौम्य, नाऊ! जब मेरे सिर में पके हुए बालों को देखता, तब मुके कहना।" नाऊ ने भी दीर्घ-काल को व्यतीत कर एक दिन राजा के काले रंग के केशों के मध्य एक ही पके वाल को देख, "देव! एक पका हुया वाल दिखाई दे रहा है" कहा। "तो सौम्य! उस पके हुए बाल को उखाड़ कर मेरी हथेली पर रखी" कहने पर सोने को सँड़सी से उखाड़ कर राजा की हथेली पर रख दिया। उस समय राजा की चौरासी हजार वर्ष थायु अवशेष थी। ऐसा होने पर भी पके हुए बाल को देखकर ही सुखुराज के आकर पास खड़ा होने के समान, और अपने को प्रज्वित कोंपड़ी में प्रवेश करने के समान समकता हुआ संवेग को प्राप्त हो। "मूर्ख मखादेव! सिर में बालों के पकने तक भी इन क्लेगों को नहीं त्याग सका" (ऐसा) विचार किया। उसके इस प्रकार वालों के पकने की बात का विचार करते हुए (शरीर के) भीतर दाह उत्पन्न हो गया। शरीर से पसीना छूट चला। वस्न निचोड़ कर हटाने योग्य हो गए।

उसने "त्राज ही मुसे निकल कर प्रविज्ञत होना उचित है" (सोच) नाऊ को एक लाख की आय वाले वहें गाँव को दे, जेठे पुत्र को बुलवा कर, "पुत्र! मेरे सिर में पके हुए वाल प्रगट हो गए। में वृद्ध हो गया हूँ। मेंने मानुषी कामों का भोग कर लिया। अब स्वर्गीय कामों को दूँह्गा। मेरे घर-वार छोड़कर निकलने का समय है। तुम इस राज्य को सम्हालो। में प्रविज्ञत होकर मखादेव आन्नवन नामक उद्यान में रहते हुए अमण धर्म कहूँगा" कहा।

उस ऐसे प्रवित्त होने की इच्छा वाले (राजा) के पास श्रमात्यों ने जाकर, "देव! श्रापके प्रवित्त होने का क्या कारण है ?" पृद्धा। राजा ने पके हुए बाल को हाथ से पकड़कर श्रमात्यों को यह गाथा कही—

'ये मेरे बाल अवस्था-हरण करने वाले हो गए । देवदूत प्रगट हो गए। मेरी प्रवज्या का समय हो गया।"

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ास्ती कर को ननपद को

ही

श को मौद्गः था,

ग के नंत्रित छंकर ने की

सार-

र्मिक वर्षों द्रीर्घ

1-

वह ऐसा कह, उसी दिन राज्य-त्याग ऋषियों की भाँति प्रविज्ञत हो, उसी मखादेव-श्राम्चवन में विहार करते हुए चौरासी हजार वर्षों तक चार ब्रह्मविहारों की भावना कर ध्यान के साथ ही रहते, मर कर ब्रह्म-लोक में उत्पन्न हो, पुनः वहाँ से च्युत हो, मिथिला में ही निमि नामक राजा हो, समाप्त होते हुए अपने वंश को दृढ़ करके वहीं आल्रवन में प्रविज्ञित हो, ब्रह्मविहारों की भावना कर फिर ब्रह्मकोक को ही चला गया।

[ शास्ता ने भी "भिक्षुओ ! तथागत ने इस समय ही नहीं महाभि निष्क्रमग किया है, पहले भी किया ही था।" (कह) धर्मापदेश दे चार सत्यों को प्रकाशित किया। कोई-कोई स्रोतापन्न हुए, कोई-कोई सक्ट्रदागामी, कोई-कोई अनागामी। भगवान् ने इन दो कथाओं को कह मेल बैटा जातक को समाप्त किया। उस समय नाऊ आनन्द था, पुत्र राहुल, मखादेवराजा तो मैं ही था।]

<sup>#</sup> मैत्री, करणा, मुदिता और उपेक्षा को ब्रह्मविहार कहते हैं। इस्मिना कर व्यक्ति ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है।

# पालिब्याकरणसंचेपः।

—(×)— वर्णविचारः।

पालिभाषायामष्टावेव स्वराः प्रयुक्ता दृश्यन्ते । ऋकारलकारैकारीका-राणां दर्शनं नैवात्र लभ्यते ।

# संस्कृतस्वराणां पालिस्वरेषु परिवर्तनप्रकाराणि कानिचित् सोदाहरणमधो विनिर्दिश्यन्ते ।

अ=त्रा, यथा-प्रत्यमित्रः=पचामित्तो। =इ, यथा-राजस्त्री=राजित्थ। =उ, यथा-निमजति=निम्जति । =ए, यथा-फल्गु=फेल्गु। श्रा=ग्र, यथा-लासिका=लसिका। =ए, यथा-मातृका=मेत्तिका। इ=ग्र, यथा - द्वित्रिकृत्वः=द्वत्तिक्खत्ं। =ड, यथा-इषु:=उसु। =ए, यथा-श्रम्माहिषी-श्रगामहेसी। =श्रो, यथा-इद्वाकु:=श्रोकाको । ई=ग्र, यथा-कौसीद्यं=कोसज्जं। उ=त्र, यथा-मुकुलं=मकुलं। =इ, यथा-पुरुषः=पुरिसो। =ए, यथा-डुगडुमः=देब्डुमो। =त्रो, यथा-प्रामुख्यं=पामोक्खं। ऊ=ग्र, यथा-कूर्पर:=कपरो। त्रो, यथा-गुडूची=गोलोची।

हो,

तक ब्रह्म-

गमक

न मं

ामि

-कोई

क्ट

पुत्र

111

ऋ=য়, यथा-गृहं=गृहं। =इ, यथा-ऋगां=इगां। =उ, यथा-ऋतु:=उत्। ए=इ, यथा-महेन्द्र:=महिन्दो। =त्रो, यथा-द्वेष:=दोसो । ऐ=ए, यथा-ऐरावणः=एरावणो । =इ, यथा-सैन्धवः=सिन्धवो । =ई, यथा-ग्रैवेयं=ग्रीवेय्यं। श्रो=उ, यथा-होत्रं=हत्तं। श्रौ=श्रो, यथा-त्रौदुम्बरं=त्रोदुम्बरं। =उ, यथा-श्रीत्सुक्यं=उरसुक्तं । ं (श्रनुस्वारः)=तद्वर्णवर्गभञ्जमाद्यरः । : (विसर्गः)पालिभाषायां नैव दृश्यते अथ व्यञ्जनानां परिवृत्ति-प्रकारः प्रदर्श्यते-[ असंयुक्तानाम् ] क=ग, यथा-मूकः=मूगो।

क=र, यथा-ककोलं=रकोलं। =क, यथा-भिषक=भिसको । =य, यथा-स्वकं=सयं। =व, यथा-लकुचं = लवुनं। ग=क, यथा-भृङ्गार:=भिङ्कारो । =घ, यथा गृहं=घरं। घ=इ, यथा-प्राधुणः=पाहुणो। च=ज, यथा-लकुचं=लवुजं। = त. यथा-चिकित्सा=तिकिच्छा । ज=च, यथा-प्राजयति=पाचेति । = द, यथा-ज्योत्स्ना = दोसिना। = य, यथा-निजं = नियं। ट=ठ, यथा-कएटकं = कएठकं । =ड, यथा-लेष्टुः = लेड्डुः। =ल, यथा-स्फटिक: = फलिको । =ळ, यथा-म्राटविकः = म्राळविको । ड=ल, यथा-बडवा = बलवा । ढ=ळइ, यथा-हदः = दळहो । ण=न, यथा-चिरेण = चिरेन । =ल, यथा-वेगुः = वेलुः। =र, यथा-म्रार्तः = म्रहो । =थ, यथा-तुषः = थुसो । =द, यथा-वितस्तिः = विदित्थ । थ=ठ, यथा-प्रनिथः = गरिठ। द्=ट, यथा-प्रादुर्भावः = पाटभावो । (पातुभावो)

द=इ, यथा-दंश: = इंसो। =त, यथा-कुसीद: = कुसीतो। =य, यथा-खादित: = खायितो। =ल, यथा-परिदाइः = परिलाहो । ध=भ, यथा-ऋधिरोह्णं = ऋभिरोह्णं =त्, यथा-गोधिका=गोत्तिका(गोधिका) =इ, यथा-श्रद्दधाति = सद्द्ति। =लइ. यथा-देघकं = देळहकं। न=एा, यथा-ग्रवनतं = त्रोएतं । =ल. यथा-एनः = एलं । प=क, यथा-पिपीलक: = किपिल्लको। =फ, यथा-पलितः = फलितो । =व, यथा-कपित्थः = कवित्थो । फ=1, यथा-स्फोटयति = पोठेति । ब=प, यथा-श्रलाबुः = श्रलापु । = भ, यथा-बुसं = भुसं । = व, यथा-पिब = पिव । भ=व, यथा-ग्रभिप्रेत: = ग्रिधिपेतो । = इ, यथा-प्रभवति = पहोति । य=ग्र, यथा-कतिपयाहं = कतिपाहं । = इ, यथा-त्र्यहः = तिहो । = ज, यथा-गवय: = गवजो। = ल, यथा-यष्टिः = लिंह । = ब, व, यथा-त्र्रायुचं = ब्रावुघं । (रेफ) = '( श्रनुस्वार ), यथा-ग्रकार्षः = ग्रकंसु

ल = न, यथा-ललाटं = नलाटं व = उ, यथा-लवणं = लोणं श = छ, यथा-शव: = छवो = ड, यथा-शाकं = डाकं ष = छ, यथा-षष्ट: = छट्टो = ढ, यथा-श्राकर्षणं = ग्राकट्टनं ह = घ, यथा-इह = इघ = भ, यथा-गहरं = गन्भरं [संयुक्तानाम्] क्य = त्थ, यथा-सिक्थं = सित्थं च = (पदादौ) ख, यथा-चीरं = खीरं = च, यथा-तुलुः = चुलो = छ, यथा-तुद्रः = खुद्दो च = (पदमध्ये पदान्ते वा ) = क्ल, यथा-मोद्धः = मोक्लो = च्छ, यथा-पद्म: = पच्छो = ज्भा, यथा-विद्यायति = विज्भायति ज्ञ = अ, यथा-ज्ञानं = आनं = इत्र, यथा—संज्ञा = सञ्जा एम=म्म, यथा-षरमासः = सम्मासो ग्य = इज, यथा — ऋरायं = ऋरङ्जं त्य = च, यथा--त्यागः = चागो = च, यथा- नृत्यं = नचं . ध्य = च्छ, यथा – मिध्या = मिच्छा त्स = च्छ, यथा-मत्स्यः = मच्छो द्य = ज, यथा—द्यतिः = जुति

गां

ता)

दा = ज, यथा--- श्रव = श्रज ध्य = भ, यथा-ध्यानं = भानं = उम्म यथा-सिध्यति = सिल्मति न्य = ज, यथा -- न्याय: = जायो = ब्ज, यथा-- ग्रन्यः = ग्रब्जो = नि, यथा-न्यप्रोधः = निग्गोधो प्त = त्त, यथा-प्राप्तः = पत्तो प्स = च्छ, यथा--ग्रप्सराः = श्रच्छरा व्य = वि, यथा-व्यतिक्रमः = वितिक्रमो = व, यथा-व्यायामः = वायामी ध = च्छ, यथा--श्राश्चर्य=ग्रन्छरियं रळ = च्छ, यथा-निश्चल:=निच्छलो हक = क, यथा-दुष्करं = दुकरं = क्ल, यथा - शुष्कं = सुक्लं ष्ट = ह, यथा-नष्ट: = नहो ष्ट = इ, यथा-षष्ट: = छहो टम = म्इ, यथा-ग्रीब्म: = गीम्हो = स्स, यथा-जातिस्मर:=जातिस्सरो रक = ख, यथा-स्कन्ध: = खन्धा = क्ल, यथा-प्रस्कन्दति=पक्लंदति = क, यथा-नमस्कारः=तमकारो स्य = ख, यथा-स्वितः = खिततो स्त = त्य, यथा-इस्त: = इत्यो = त, यथा-ग्रस्तः = श्रतो स्थ = थ, यथा-स्थूला = थूलो = ठ, यथा-स्थानं = ठानं

स्थ = त्य, यथा—ग्रवस्था = ग्रवत्था = इ, यथा-प्रस्थाय = पडाय स्प = फ, यथा—स्पन्दः = फन्दो स्फ = फ, यथा-स्फटिक: = फटिको ह्य= रह, यथा-मह्यं = म्ररहं ह्व = व्ह, यथा- श्राह्वानं = श्राह्वानं

# सन्धिप्रकरगम्

स्वरवणित्पूर्वस्य स्वरस्य कविल्लोपः, यथा-यस्स + इन्द्रियाणि=यस्सिद्रियाणि स्वरात्परस्य स्वरस्य कविल्लोपः, यथा वसलो + इति = वसलोति पूर्वस्वरे लुप्ते कवित्परस्य दीर्घत्वं, यथा—सचे + ग्रहं = सचाहं परस्वरे लुप्ते कवित्पूर्वस्य दीर्घत्वं, यथा—साधु + इति = साध्र्ति ग्रसमानस्वरवर्णपूर्वस्य इकारस्य इय, उकारस्य उव, इत्यादेशो भवति,

> यथा-परि + एसना = परियेसना, भिक्खु + श्रासने = भिक्खुवासने

व्यञ्जनपूर्वस्य सो एसो इतिशब्दद्वयस्य त्र्रोकारस्थाने त्रकारो भवति,

यथा-सो + सीलवा = स सीलवा, एसो + धम्मो = एस धम्मो । श्रनुस्वारपरो यो वर्णस्तद्वर्गस्य पञ्चमाच्चरोऽनुस्वारस्थाने भवति ।

यथा-जुति + घरो = जुतिन्बरा /

स्वरपूर्वस्य स्वरस्य कचित् 'म्' इत्यागमो भवति,

यथा-लघु + एस्सति = लघुमेस्सति

स्वरपूर्वस्य स्वरस्य कचित् 'द्' इत्यागमो भवति,

यथा-सम्मा + श्रत्थो = सम्मदत्थो ।

श्रतुस्वारपरस्य स्वरस्य क्रचिल्लोपो भवति, यथा—िकं + इति = किन्ति ।

# सुवन्तप्रकर्गम्

(१) अकारान्तः पुलिङ्गो 'वुद्ध' शब्दः (२) इकारान्तः 'श्रागि' शब्दः

|        | एक्वचन                             | बहुवचन           | <b>叹</b> 事。                        | बहु॰                            |
|--------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| प्र०   | बुद्धो                             | बुद्धा 🗸         | ग्रिगि                             |                                 |
| द्वि०  | बुद्धं .                           | बुद्धे           | ग्रिगि                             | त्रुगो, अञ्चे                   |
| नृ०    | बुद्धेन                            | बुदेहि,बुद्दे भि |                                    | 7.11                            |
| च०     | बुद्धस्स, बुद्धाय                  | बुद्धानं         |                                    | यमिर्गहि, श्रमिर्गिम<br>श्रमितं |
| प०     |                                    |                  | श्रिगिना,श्रिगिस्मा                | अस्मिहि,<br>अस्मिमि<br>अस्मिमि  |
| ष०     | बुद्धस्स .                         | बुद्धानं         | श्रिरिंगनो, श्रिरिंगस्स            |                                 |
| स० .   | } बुद्धे, बुद्धिस्म }<br>बुद्धिम्ह | बुद्धेस }(       | ग्रिगिनि, ग्रिगिहिन,<br>ग्रिगिम्हि | ) श्रिगिमु<br>} श्रगीमु         |
| सम्बो० | 4000                               |                  | ग्रागा <b>र्</b><br>ग्राग          | त्रमी, अञ्चेत                   |

(३) उकारान्तो 'भिक्लु' शब्दः (४) आकारान्तःस्रोलिङ्गः कञ्चा शब्दः

|      |                                |                      | 4           |                 |
|------|--------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|
|      | एकवचन                          | बहुवचन               | <b>एक</b> 0 | बहु॰            |
| म०   | भिक्खु                         | भिक्खू, भिक्खवी      | कञ्जा       | कञ्जा, कञ्जायो  |
| 屋。   | भिक्खुं                        | भिक्खू, भिक्खवो      | कञ्जं       | ", "            |
| नृ०  | भिक्लुना                       | भिक्लूहि, भिक्लूमि   | कञ्जाय      | कञ्जाहि,कञ्जामि |
| च०   | े भिक्खुनो,<br>भिक्खुस्स       | } भिक्लूनं           | कञ्जाय      | कब्जानं         |
| प॰   | ) भिक्लुना,<br>) भिक्लुस्मा, ऋ | भिक्लुहि भे भिक्लुभि | । कञ्जाय    | कञ्जाहि,कञ्जामि |
| প্ৰ০ | ) भिक्खुनो,<br>) भिक्खुरस      | } भिस्यूनं           | कञ्जाय      | कञ्जानं         |

#### पालिजातकावल्याम्-

| एकवचन                 | बहुवचन             | एक०                  | बहु०                    |
|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| स॰ }भिवखुरिंम }       | भिक्खुसु नेक्क्सु  | कञ्जाय,कञ्जायं       | <b>क</b> ञ्जासु 🗸       |
| मानो० धिनस्य          | भिक्ख, भिक्खव      |                      | कञ्जा, कञ्जायो          |
| (४) ईकारान्तः 'इत्थी  | ' शब्दः (६) अ      | कारान्तो नपुं॰       | 'चित्त' शब्दः           |
| प्र० इत्थी            | इत्थी, इत्थियो     | चित्त                | चित्ता, वित्ताग         |
| द्वि॰ इत्थियं, इत्थिं | ,, ,,              | चित्तं               |                         |
| तृ० इत्थिया           | इत्थिहि, इत्थिभि   | शिष बु               | द्धशब्दवत् ]            |
| ৰ ০ ,,                | इत्थिनं            | (4) मन               | नाम 'तुम्ह' शब्दः       |
| чо "                  | इत्थिहि, इत्थिमि   | ्ट) सव<br>त्वं, तुवं | तुम्हे                  |
| ব০ "                  | इत्थिनं<br>इत्थिसु | त्वं, तुवं, तवं, तं  |                         |
| सम्बो० इत्थि          | इत्थी, इत्थियो     |                      | तुम्हेहि, तुम्हाम       |
| (७) डकारान्तो 'मधु'   |                    | नव तरहं. तम्ह        | तुम्हाकं                |
|                       | मधू, मधुनि         | त्वया, तया           | तुम्हेहि, तुम्हेभि      |
| द्वि॰ मधुं            | ",                 | तव, तुरहं, तुम       | हं तुम्हाकं<br>तुम्हेसु |
| [ शेषं भिक्खुशब्द     | वत् ]              | त्विय, तिय           | B+6A                    |
|                       | (१) सर्वनाम        | अम्ह' शब्द:          | 12.                     |

#### ६) सर्वनाम 'अम्ह' शब्दः

| y.             | ग्रहं                   | मयं, श्रम्हे         |
|----------------|-------------------------|----------------------|
| द्धिः          | मम, ममं                 | श्रम्हाकं, श्रम्हे   |
| तृ॰            | मया                     | श्रम्हेहि, श्रम्हेभि |
| च॰             | मम, ममं, मरहं, ग्राम्हं | ग्रस्माकं, श्रम्ह कं |
| q <sub>o</sub> | मया -                   | अम्हेहि, अम्हेमि     |
| ष०             | मम, ममं, मय्हं, अम्हं   | ग्रस्माकं, श्रम्हाकं |
| स॰             | मयि                     | श्रम्हेसु            |

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

#### अाख्यातकल्पः

#### (तिङन्तप्रक्रिया)

पालिभाषायां परस्मैपदप्रयोग एव प्रायो दृश्यते । गणाश्च घातूनामत्र सप्तेव भवन्ति । श्रदादिर्जुहोत्यादिस्तुदादिश्चेति त्रयो गणा भ्वादिगण एव परिगणिता भवन्ति । लकारेष्विप श्राशीलिङ्लुटोः प्रयोगो नैवोपलभ्यते। लिटोऽपि प्रयोगो विरत्व एव । लुङस्तु प्रचारः प्रचुरतरः ।

# भूधातोः ह्रपाणि— √ लट् (Present Tende)

|            | एकव चन                 | बहुवचन                    |
|------------|------------------------|---------------------------|
| प्रथमपुरुष | भवति, होति             | भवन्ति, होन्ति            |
| मध्यमपुरुष | भवसि, होसि             | भवय, होय                  |
| उत्तमपुरुष | भवामि, होमि            | भवाम, होम                 |
|            | ् लोट्                 | ्डमहाँ) दुवायद्वीतिकांत्र |
| प्र॰ पु॰   | भवतु, होतु             | भवन्तु, होन्तु            |
| . म॰ पु॰   | भव, भवाहि, होहि        | भवय, होय                  |
| उ० पु०     | भवामि, होमि            | भवाम, होम                 |
|            | विधितिङ्               | My Com                    |
| प्र० पु०   | भवेय्य, भवे, हेय       | भवेय्युं, हेयुं           |
| म॰ पु॰     | भवेरयासि, भवे, हेरया   | से भदेखाय, हेखाय          |
| उ० पु०     | भवेरयामि, भवे, हेरया   | में भवेय्याम, हेय्याम     |
| ,50 3      | ं लङ्                  | अपने वाल यहाँ र काला देखी |
| По По      | ग्रभवा, ग्रभूवा        | ग्रभवु, ग्रहुबु, ग्रहुबू  |
| म॰ पु॰     | त्रभवो, श्रहुवो        | ग्रभवत्य, श्रहुवत्य       |
| उ॰ पु॰     | श्रभव, श्रभवं, श्रहुवं | ग्रभवम्हा, श्रहुवम्हा     |

#### पालिजातकावल्याम् -

१६०

लुङ् - १५१२४१४५४८

त

f

र्

7

1945 हो

उ॰ पु॰ श्रमविं, श्रहोसिं, श्रहुं श्रमिन्हा, श्रमिन्हा, श्रह्मह

† लुट्

प्र॰ पु॰ भविस्सति भविस्सिति म॰ पु॰ भविस्सिति भविस्सिय उ॰ पु॰ भविस्सामि भविस्साम

लुङ् कि माविषांतर) अव क्रिमा द्वारीयर

प्र॰ पु॰ श्रमविस्सा, श्रमविस्स श्रमविस्संसु म॰ पु॰ श्रमविस्से, श्रमविस्स श्रमविस्सथ

उ० पु० त्रभविस्सं त्रभविस्सम्हा, त्रभविस्सम्ह

#### **अव्ययप्रकर्गम्**

उपसर्गाः प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गा इत्युच्यन्ते । तेऽत्रावि पालिभाषायां संस्कृत इव विंरातिरेव । यथा संस्कृते उपसर्गेण बाल्यर्थो बजादन्यत्र नीयते तथैवात्राऽपि । पालिवैयाकरणौरेशां त्रिवा गतिरुपलिता । तद् यथा —

> घात्वत्थं बाघते कोचि कोचि तमनुवत्तते । तमेवन्ने विसेसेन्ति उपसम्मगती त्रिघा ।।

िहू इत्यादेशे कृतेऽत्र बहूनि लगाणि सम्भवन्ति। विस्तरभयान्नात्र पदर्शितानि।

विभक्त्यर्थोन्यव्ययानि कानिविद्व्ययानि विभक्त्यर्थे प्रयुज्यन्ते । तद् यथा —

प्रथमार्थे — ग्रित्थि, सक्का इत्यादीनि । द्वितीयार्थे — दिवा, भिरयो ,, तृतीयार्थे — सयं, सामं ,, सप्तम्यर्थे — ग्रपरज्जु, एकज्मं ,,

सर्वनामनिष्पन्नान्यव्ययानि—क्रानिचिद्व्ययानि र्निष्पद्यन्ते । तद् यथा— सर्वनामशब्दै-

कुहिं, तहिं, ग्रज्नथा प्रभृतीनि ।

#### कुद्नतप्रकर्णम्

रातृ, शानच् = श्रन्त, श्रान, मान । यथा-गच्छन्तो, गच्छानो, गच्छमानो ।
तवत् = तावी । यथा-भुत्तावी (भुक्तवान् )।
क्तं, तवत् = तं, तत्रन्त । यथा-हुतो (हुतः ), हुतवा (हुतवान् )।
तव्यत् = तब्व । यथा-भिवतव्वं ।
स्ता, त्यप् = त्वा, त्वान, त्न, य । यथा-कत्वा, कत्वान, कत्तून,
निस्साय, निस्सित्वा ।

तुमुन् = तुं, तवे।

9

ìf

यथा-कातुं, कत्तुं, कातवे, कत्तवे।

#### कारकप्रकरणम्

सतम्यर्थे कदाचिद् द्वितीया प्रयुच्यते । तद् यथा—एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति = एकस्मिन् समये भगवान् श्रावस्त्यां विहरति । सप्तम्यर्थे कदाचिद् तृतीया प्रयुज्यते । तद् यथा — तेन खो पन समयेन भगवा एतद्योच = तस्मिन् खलु पुनः समये भगवान् एतद्योचत् ।

#### समासप्रकर्गम्

ग्रक

अक

अव

श्रव

अ

नार

ऋ

अ

羽

핑

पालिभाषायां समासे कचित् सन्धेरभावः—ग्राबद्द-ऊमिवेगजनितं ह्लाह्लसहं ।

# तद्धितप्रकरणम्

केऽपि तिद्धतप्रत्ययाः पालिभाषायां प्रयुक्ता ऋषः प्रदर्शन्ते— इम—पश्छा जातो इति पिच्छिमो (पिश्चमः)। ईय—मदनस्स ठानं इति मदनीयं। ऋायितत्त—तिमिरं विय दिस्सतीति तिमियातत्तं। ज—वेदस्स ठानं वेदिनिस्सितं वा वेदछ्लं। त्तन— पुथुजनस्सभावो पुथुजनत्तनं (पृथग् जनत्वम्)। इस्सिक—पापिस्सको (पापीयः, पापिष्टः)। क्खतुं—द्विक्खतुं (द्विकृत्वः)। †

† एतस्मिन् पालिव्याकरण्रः चेपे श्रीमतां विधुशेखरशास्त्रिणां पालिप्रकाशीत् स्थले स्थले साहाय्यमासादितमित्येषाम्भारं ससंमदमूरीयुर्मः । विस्तरस्तु किशीर्पः भिस्तप्रवे ग्रन्थरत्ने विलोकनीयः ।

# अथ पालिपाठपदोचयः।

「刄」

मयेन

जनितं

गासि-

त्रकंसु—( श्रकार्षुः )√क + लुङ् , प्रथ० बहु० कृतवन्तः, श्रुकुर्वन्। अक्रब्लूतं—(ग्रकृतज्ञतां) कृतव्नताम्। त्रकत्व्यं — ( श्रकृतज्ञम् ) कृतज्ञता-रहितम्, कृतव्नम्। 'कतगुणं श्रजा-न्तं ' इति जातकत्थवरणना । <mark>श्रकत्तारं — (</mark> श्रकर्तारम् ) प्रत्युपकार-कृतिशूत्यम् 'सयं किञ्च ऋकरोन्तं' इति जातकत्थवएण्ना । अकरम्हसे—( ग्रकार्घ, ग्रकार्घि ) √ कृ + लुङ््, उत्त० बहु० एकवच-नार्थे बहुवचनप्रयोगः, श्रकरोमित्यर्थः। अगमंसु-( श्रगमन् )√ गम+ लुङ् , प्रथ० बहु० ऋगच्छन्, गताः। श्रगमासि-(श्रगमत्) √ गम + लुङ्र, प्रय० एक० श्रगच्छत् , गतः। त्र्या**पनियकम्मं**—(त्र्रघांपनीयकर्म, श्रर्घापनिककर्म ) वस्तुमूल्यनिर्णा-यिकं कर्म। अग्वापेति -- ( श्रर्घयति) मूल्यं निश्चि-नोति। 'श्रग्वो मूले च पूजने'

ं इत्यभिधानप्यदीपिका।

प्रजः)ग्रतिकपटबुद्धिः, ग्रतिदुष्टारायः अच्छरासदो (ग्रनिश्चितनिरक्तिकमिदं पदम्। केचिदह्यरशब्देन तदन्ये 'ग्रच्छरा' इति देशिपदेन सम्बन्धमीहन्ते । ) 'श्रव्छरा' इति श्रंगुलीत्रोटनशब्द:। **अ**उमत्तसमुद्वाना— ( ग्राध्यात्मसमु-त्थाना ) श्राभ्यन्तरोद्भवा । **अ**ज्भासयगह्णत्थं -- (अध्यारायग्रह-णार्थं) हृदयभावबोघाय, तेषां हृदये कीदृशो विचार इति ज्ञानार्थम्। ग्रन्ञमञं —(ग्रन्योन्यं) परस्परम् ! त्र्यञ्जातकवेसेन - (त्रज्ञातकवेषेण) श्रपरिचितानुरूपपरिच्छदेन । **श्चट्टत्थाय**—( श्चर्यार्थाय ) व्यवहारवि-निश्चयाय । श्रिधक्कतैर्व्यवहारो यथावद् दृश्येतेति हेतुना । श्रहासि-(ग्रस्थात् )√स्था + लुङ्, प्रथ० एक० ग्रातिष्ठत्। श्रहूसभमत्तं-( श्रष्टोषभमात्रम् ) उसमं त्र्रध्व-परिमाण्विशेष:। तत्परि-माणम् । 'उसमं बीसयष्टियं' इत्यभिघानप्पदीपिका। उसम = २० यष्टि । अचन्तनिकतिष्पन्ञो-(श्रत्यन्तनिकृति-

शाव

হাট্র-

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

# पालिजातकावल्याम्-

अडूतियानि-( अर्धतृतीयानि ) साद्धं-दिशतम् 'तृतीयोऽहृतियो तथा श्रद्धतेय्यो' इत्यभिघानपदीपिका अतिभागिनिपुत्तो-( त्र्रतिभगिनीपुत्रः) श्रतिप्रियो भागिनेय:। ऋत्थि—( श्रस्ति ) वर्तते, विद्यते । √श्रस + लट्, प्रथ० एक०। बहुवचने 'सन्ति' इत्यर्थेऽपि प्रयुज्यते । अत्तभावो - (त्र्रात्मभावः ) शरीरम् । 'श्रतभावो बोन्दि विगाहों इत्यभिधानपदीपिका । श्रदासि—( ग्रदात् )√ दा + लुङ्, प्रथ० एक० अपच्छत्, दत्तवान्, अद्स—(अद्राचीत् )√दश + लुङ््, प्र॰ एक॰ श्रपश्यत्। अधिवासापेसि—( श्रिधवासयसि ) श्रवि√ वसं + लट् + णिच्, मध्य ॰ एक ॰ श्रवस्थातुमादिशसि द्धिवासेत्वा—(त्र्रधिवास्य) त्र्रवि + √ वस + शिच् + ल्यप्। वासं कारियत्वा। अधिवासेथ-( अधिवसत ) अधि + √दस + लोट् + मध्य , वहु० अत्रेव वासं कुरुत। श्रनिय्यानिक-(श्रनिर्यागिकं) श्रहितं, हानिकरम्।

श्रनुच्छविको—( श्रानुच्छविकः) श्रनुरूपः, योग्यः 'पतिरूपोऽनु-च्छविको' इत्यभिधानपदीपिका। अनुञ्ञातता-(अनुशतलात् ) अनु √ शा + क्तं + त्व । श्रनुमतत्वात् अनुबन्धि-(अन्वभान्तसीत् ) अनु+√ बन्ध + लुङ्, प्रथ० एक०। अन्ववधनात् , अन्वसरत्। श्रन्सासि - (त्रन्वशात् ) त्रनु + √ शास + लुङ्, प्र० एक०। श्रन-तिष्ठिपत् , कृतवानिति यावत्। अन्स्टयं - (अनस्यम् ) श्रस्यारहितं, ई ध्यश्रित्यम् । श्रनस्सरित्वा-(श्रनुस्मृत्य) श्रनु+√ स्मृ + क्ला । स्मृति सम्प्राप्य। अन्तोडाहो—( अन्तर्दाहः ) अनुताप-स्वरूपो हृदयसन्तापः। अपटिच्छिन्नो--(अप्रतिच्छनः) प्रति-च्छद्रहित:, नग्नः । अपनेतब्बाकारपत्ता--(श्रपनेतब्याकार-पाताः ) श्रपनेतव्यं दूरीकरणीयं

प्रपूजे

gcqf

gcqf

प्रभिः

प्रदिव

प्रिय

प्रम्

लङ्

दु

f

सू

य

Я

4

f

वी

विस

f

प्रपाभतं-( अपाभृतम् ) अप + आ-√ भ + का । श्रानीतम्। १पूजेसुं-( ऋपूपुजन् )√ पूज + लुङ, हपोऽनु-प्रयण्बहु • श्रपूजयन् , सत्कृतवन्तः। ोपिका। प्रपतिकारकं-( अप्रतिकारकम् ) श्रुनु+ परोपकृतिं विस्मृत्य, प्रत्युपकारवि-नतत्वात् मुखम । न+√ प्रपतिस्स-( ग्रपतेः ) पतिरहितस्य. श्रस्वामिकस्य। प्रभिरुहि-( श्रभ्य-ध्य-इत्त् ) श्रभि-धि + √ रुइ + लुङ , प्रय० एक० । ऋध्यारुदः । प्रिक्खता-( श्रारिच्ता ) दुरवेद्या, द्श्ररित्रा, कुलटा । शरियसानको-( श्रार्थश्रावक: ) शिष्य-विशेष:, विशिष्टो विद्यास्नातकः। हिस्स्गामना-( ऋक्योद्गमनात् ) स्योदयारम्भात् । लङ्कृतपटियत्ता-( श्रलङ्कृतप्रति-यत्ताः ) त्रलम् + √ कृ + क्त + प्रति√ यत + क्त । अलङ्कारैविं-भूषिताः, प्रयत्नपरिभूषिताः । वसितं-(शोभनम्) 'पणीतो ती समधरे उत्तमे निहितेष्यथं इत्य-भिघानपदीपिका । वीचि-( अवीचि: ) अष्टानां नरका-

h: )

+1

श्रन्व-

गवत्।

रहितं,

1+1

ाप्य ।

नुताप-

प्रवि-

ाकार-

प्रीयं

ग्राप्ताः

त्यर्थः;

·V नयत्

नामन्यतमः । यथोक्तम-संजीवो कालमुत्तो च महारोधव रोधवा। पतापनो त्रवीचि त्थी तपनो इति । असक्तिव-(श्रशकत् )√शक+ लुङ् , प्रथ० एकः । श्रपारयत् । अहायथ-( ग्रहावि )√ हा + लुङ् , प्रथ० एक० परिहीन: । श्रहुवम्हसे-( श्रभूम्)√ भू + लुङ्, उत्त० बहु० । ग्रत्र न केवलं वन चनविपर्ययः पुरुषविपर्ययोऽभि अभूदित्यर्थः । अहेसुं-( श्रभ्वन् )√ भू + लुङ्, प्र॰ बहु॰ श्रासन् , श्रभवन् । छहोसि-( अ्रभ्त् )√ भू + लुङ्, प्रथ० एक । श्रमवत । अलं-( अलं ) कर्कटादिकानां संदशा-कारं तुराडम्। (刻) श्राचिक्छ-(श्राख्यत्) श्रा+√ चत् + लुङ् , प्रथ०एक० अवदत्। आदित्तपरणसालं-( त्रादीतपर्ण-शालाम ) प्रज्वलितोटजम् । ऋप्रि-परिगृहीतपणांच्छादनभवनम्। आदीनवो-(त्रादीनवः) दोषः, क्रेशः 'ग्रादीनवाखवौ क्वेशे' इत्यमरः ।

ञानायिम्ह -( त्रानैषिष्म ) त्रा + √ नी + लुङ्, उत्त० बहु० श्रानयाम, श्रानायितवन्तः। आनुभावेन-(अनुभावेन) प्रभावेन। श्चापिक -(त्रापिद) स्मा + 🗸 पद + लुङ् , प्रथ० एक० आपन्नः। आरुभ-( श्रारम्य ) श्रा + √रभ + ल्यप त्रालब्ध्य, उद्दिश्य। आरिभ-( श्रारब्व ) श्रा +√रभ + लुङ् , प्रथ० एक० उपाक्रमत् । आराधे = श्रारोधेति ( श्राराध्नोति ) प्राप्नाति, पटिलभतीति जातकत्थ-वरणना । = श्राराधेय्य (श्राराषयेत्) न शं प्राप्न्यादिति पाश्चात्यपिष्डताः । -आरोचितसञ्जाय-(त्रारोचितसंज्ञया) प्रार्थितवशेन, प्रार्थनैकहेतुना । आरोचेसु-( श्रारुबचन्त ) श्रा + √ रच् + लुङ् + णिच् , प्रथ० + बहु० व्यज्ञापयन्। श्चाहंसु-(श्राहु:)√ वं + लट्, प्रथ० बहु० ब्रवते । भतार्थेऽपि । श्रवोचन् । इदं रूपं विकल्पेन 'श्राहुः' इत्येतस्य स्थाने प्रयुज्यते। आह-( आह ) ब्रेते ब्रवीति वा । √ब्र+लट्, प्रथ० एक० 'ब्रह'

इत्यस्मात् श्रीताद्वातोरिदिभिति इस पाश्चात्यविपश्चितः। आहरि-( ग्रहापींत् ) श्रा + √ ६+ लुङ्, प्रथ० एक० । त्राहरम्। याहरिसु-(ग्राहार्षिषुः) श्रा+ √ हे+ लुङ्, प्रथ० बहु० त्रानीतवनः, श्रानैषिषुः। ञाहरित्वा-(ग्राहत्य) ग्रा + √ ह+ त्वा । उदाहृत्य, स्रष्टमिषाय। भाहु-( ऋाहुः, ब्रुवते ) ब्रुवातेः उह संस्कृतवत् 'श्राइ' इत्यादेशः। व् + लट् , प्रथ० बहु भ्तार्थ-ऽपि प्रयुज्यते । मी चट्ट इङ्घ - (श्रङ्ग) श्रामन्त्रणप्रेरणाऽनुमत्या-द्यर्थकोऽयमव्ययः। 'चोदने इङ्ग इन्दाथ' इत्यभिघानप्पदीपिका। इच्छि -( ऐषीत् ) 🗸 इष + लुङ्रा प्रथ० एक ॰ इच्छति स्म। चह इत्थिकुत्तहावभावविलासेहि-(ह्री कृतहावभावविलासै:) प्रमदानन चर् ऽम्यस्तशृङ्गारचेष्टितैः। इत्तरदस्सनेन-(इत्वरदर्शनेन) इणिकः दर्शनेन। इद्धिमा-(ऋदिमान्) दिव्यसिद्धिसमूर् च इ सम्पन्नः ।

उह

उह

रिदिमिति इस्सरो-(ईश्वरः) स्वामी, प्रमु:। 'इस्सरो सिवसामिसु' इत्यभिधा-V E+ नप्पदीपिका। [इरम्। [ उ ] V €+ चक्किएठतो-( उत्किएठत: ) दु:बित:, तिवन्तः, कामवासनापीडित: । उक्तमापेहि —( उत्क्रमय ) उद् + √ / ह+ क्रम + लोट् + गिच्, मध्य० वाय। एक० परावर्तय। ब्रू घातो: उक्कारभूमियं-( उत्कारभूमौ ) उत्कारो दिश:। विष्ठा तस्य भूमौ । त्रशुचिस्थाने । भूताथें-उकारो-( उत्कार: ) विष्ठा 'उचारो मील्ळइमूत्कारो' इत्यभिधानप्पदीपिका । रहासि-( उदस्थात् ) उद् + √ स्था + लुङ्, प्रथ० एक० उदतिष्ठत्, नुमत्या-ने इङ्घ

उत्थितः । उत्तरिंसु-( उदतारिषुः ) उद + √ तृ + लङ् , प्रथ० बहु० । उत्तीर्णाः । उद्दो—( उद्रः ) जलजन्तुविशेषः 'ऊद-विलाव' इति प्रसिद्धः ।

वेका।

लुङ्,

-( ह्यो

दानन

त्रिंग क

द्वसमूह

चलाव इति प्रतिकः।

उद्धनं-( उद्धनं, उद्धानं, उध्मानम् )

चुल्ली । 'श्रयोद्धनं च चुल्ली दिय'

इत्यमिघानपदीपिका । 'श्रश्मन्त
मुद्धानमिश्रयणी चुल्लिरन्तिका'

इत्यमरः ।

उद्धनन्तरेमु-( उद्धनान्तरेषु ) उद्धनं

चुल्ली तदन्तरेषु चुल्ल्यामित्यर्थः। उद्धमायि-( उदध्मायि ) उद् + √ ध्मा + लुङ् ,प्र० एक० उच्छ्रन:। उन्नदिंस्-( उदनादिषु: ) उद्+√ नद लुङ् , प्रय०बहु० महारावमराविषु: डपकृतितो-( उपकृष्टितः ) श्रवदग्धः, दग्बप्राय इत्यर्थः। उपासको-(उपासकः) गृहस्थो बौदः। उपोसथकम्मं-(उपवसथकर्म) अमण-वर्मानुकृतमुपवासाचरणम्। डपोसथो-( उपवसथः ) 'उद्देसे पाति-मोक्खरस परणित्तयं उपोसथो। उपवासे च श्रव्रङ्गे उपोसथिदने सिय, ' इत्यभिधानप्यदीविका । उपोसथिको-( उपवसथिकः ) उप-वसथकर्मनिरतः पुरुषः । उप्पत्ति-( उद्पप्तत् ) उद् + √पत + लुङ् , प्रथ० एक० उत्पतितः, उदपतत् । उब्भता-( उद्भृताः ) उद्+√मृ + क्त, जलाद् बहिरुद्धृताः । [ [ ] एकको-( एककः ), एकः, एकाकी, द्वितीयसङ्गरहितः, ऋसहायः । एकचो-( एकतरः, एकत्र, एकस्य,

एकत्व ) एकाकी, अन्यतरः, कश्चित् ।

'श्रथेकाकी च एकचा' इत्य-भिधानपदीपिका।

एकवाचियं-( एकवाचिकम् ) एकस्य वाचिकं वचनम् । व्यक्तिगतं मतमित्यर्थः ।

### [期]

श्रोड्ढेत्वा-(ग्रवधाय, उद्धाय, श्रवदाय, उद्दाय) उद्-श्रव + धा-दा + त्यप् । प्रसार्य, न्यस्य ।

श्रोतप्पं-( श्रापत्रप्यं, श्रौतप्यम् ) लजाभावः, उत्तापः।

श्रोतरि-(श्रवातरीत्) श्रव + √तृ + लुङ्, प्रथ० एक० । श्रवतीर्णः, श्रवातरत्।

श्रोपरज्जं-( श्रोपराज्यम् ) उपराजस्य राजप्रतिनिधिरूपशासकस्य भावः श्रोपराज्यं महाराजाज्ञानुवर्ति-शासकत्वम् ।

श्रोरतो ( श्रवरतः ) वक्तुः सम्मुखे तद्विपरीतपदं तु 'परतः' ।

श्रोरिम-ग्रवरशब्दार्थो देशी 'श्रोर' शब्द:। तस्मादयं श्रोरिम शब्द:। श्रोरिमतीरत:-ग्रस्मात् नदीतटा-दित्यर्थ:।

त्रोवद्सि-( श्रववदिस ) उपदिशसि । स्रोवादो-( श्रववादः ) उपदेशः, श्रनुशासनम् । 'श्रोवादो चानुसि-द्वित्थ पुमवज्जेऽनुसासनं' इत्य-भिधानपदीपिका ।

श्रोसीद्।पेरसन्ति-(श्रवसाद्यिष्यन्ति) निमज्ञयिष्यन्ति।

श्रोसीदापेसि-(श्रवासीषदत्)ग्रव+√ सद + लुङ् + णिच्, प्रथ०एक०। श्रोहीनके-(श्रवहीनकान्) ग्रव +√ हा + क्त + क । श्रवशिष्टान्, तत्र त्यक्तान्।

[ क ]

9

4

a

बु

कु

कतञ्ज् ता-(कृतज्ञता) कृतस्य प्रख्य-कारेण सम्भावनम्।

कतपरक्रमेन-(कृतपराक्रमेण) विहित-प्रयत्नेन, ग्रहीतायासेन।

कथेसि-( श्रचकथत् ) √कथ ÷ लुङ्, पथ० एक०। श्रवदत् ध

कप्पको-(कल्पकः) नापितः। 'कप्पको ते ते नहापितो' इत्यभिधान-प्पदीपिका।

कप्पो, किप्पको-(कल्पः, किप्पकः) कल्पः, युगः 'कप्पो काले युगे लेसे पञ्जत्ति परमायुसु' इत्य-भिधानपदीपिका।

कप्पेन्तो-( कल्पयन् ) √कलृप + शतृ, प्रथ० एक० उच्छिन्दन्।

कप्पेसि-( श्रचिक्किपत् )√ क्लूप + लुङ् + णिच् , प्रथ॰ एक॰। कसटफलानि-(कष्टफलानि) विर-सानि फलानि। कस्सपो-( काश्यप: ) कश्यपगोत्रो-त्पन्न:, गोतमतनोः पूर्वतनाभिधा बोधिसस्वस्य । कहापरा-( कार्षापरा ) सुवर्णादिमान-विशेषः ,मुद्राविशेषः। 'करिसापणो' इत्यपि रूपं दृश्यते। काकसीसो-(काकशीर्षः) वायस-मस्तकानुकारिशिराः। कारणघरं-( कारणागृहम् ) 'कारणा तु च यातना' इत्यभिधानप्यदी-पिका । समासे हस्वत्वम् । कारागृहम्। कालकिएएसकुनो-(कालकिएशकुनः) दुःशकुनसूचकः पद्मी। कालपाषाण्कुटवएणो-(कालपाषाण-कूटवर्णः) कृष्णाचलशिखराकारः। क्रमारकीळं-( क्रमारकीडाम् ) राज-कुमारोचितां विषयोपभोगरूपां कीडां केलिम।

> विशेषः 'मिगो पसुक्रक्के च' इत्य-भिषानप्पदीपिका। जातिविशेष-

सि-

त्य-

ते )

-1

तत्र

[4-

त-

[ }

4.

न-

गे

4-

द्योतनेन नात्रार्थपुनक्तिः। कृटह्कारका-(क्टार्थकारकाः) कपट-पद्मोत्थापकाः, श्रलीकार्थोपन्यासद्द्याः । कूपको-( कूपकः ) कूपस्तम्भः 'कूपको तु च कुम्भकें इत्यमिधानप्र-दीपिका । कोट्टासो-(देशीशब्द:) भागः, श्रंशः कोसियो-(कौशिकः) उल्रकः। 'उल्-किन्देसु कोसियो' इत्यमिषान-प्पदीपिका । (福) खरा-( खरा ) तीवा । खादापेस्सामि-( खादविष्यामि ) 🗸 खाद + लृट् , शिच् , उ॰एक॰। खादिंस-( ऋखादिषु: )√ खाद + लुङ् , प्रथ० बहु० ग्रभच्यन् । **खानुको, खागुको**-(स्थागुकः,शाखा-दिरहितो वृत्तः। स्वायमानं-( ख्यायमानम् ) √ ख्या-+ शानच् । भान्तं, दश्यमानम् । खारिभारो-(खारी+भार) खारीति परिमाण्विशेषः भिचोदपकरणनिकरः। (刊) कुरङ्गमिगी- (कुरङ्गमृग:) इरियानाति-गङ्गानिवत्तने-(गङ्गा+निवर्तने) गङ्गा-प्रवाहपरिवर्तनस्थले ।

गिएहतं-( महीतं )√मह + तमन्

गुम्बे-(गुल्मे) स्तम्ब:। 'श्रथ गुम्बो च थम्भस्सि' इत्यभिधान-पदीपिका।

गोचरपसुतो-(गोचरप्रसित:)गोचर +
प्र + √सी + क्त । ग्राहारान्वेषणनिरतः।

गोचरो-(गोचर:) गोचारणस्थानं, श्राखेटकः, पशुप्रहणं, त्राह्मरः। (घ)

धातियंसु-( श्रजीधनन् , न्त )√ हन + लुङ् + ग्रिच् , प्रथ० बहु० धातयन्ति स्म ।

घातेय्यं-( घातयेयम् )√ इन् + विधित्तिङ् + ग्रिच् , उत्त॰ एक॰ जीवितविरहितं कुर्याम् ।

घोसेसि-( श्रवोषीत् ) वृष + लुङ्, प्रय॰ एक॰ श्रघोषयत्। (च)

चम्मवरत्तं-( चर्म्मवरत्राम् ) चर्म-निर्मितां पाश्यपद्दिकाम्।

चम्मसाटको - (चर्मशाटकः ) परि-हितकृतिः 'दुस्स चोलो च साटको' इत्यभिधानणदीपिका ।

चिएणुट्टाने-( चीर्णस्थाने ) चिरपरि-चितप्रदेशे।

चित्रपेक्खुणं-( चित्रप्रेङ्क्षनं, चित्र-

पिञ्जं-पिच्छ । चित्रपच्म् ) बहुवर्णपिच्छं, शोभनगतिकम्।

चीवरवडूको - (चीवरवर्द्धकः) चीवरो महदुपकरण अमणानाम्। तस्य वर्द्धकरलेड्डकः। अमणवमविरुद्धा-चार इत्यर्थः।

चीवरो-( चीवर: ) काषायः । 'श्ररह-द्वजो च कासाय कासावानि च चीवरे' इत्यभिधानपदीपिका ।

#### (國)

छड्डापेसि-(ग्रनिच्छृदत् )√छृद + लुङ् + णिच् , प्रथ० एक० ग्रपातयत्, ग्रत्याजयत् ।

छड्डेतन्त्रभावो-( छर्दितन्यभावः ) √ छुद + तन्य + भावः। कार्य-विरहोत्या परित्याज्यावस्था।

#### (ज)

जम्मो-( जाल्मः ), पामरः, श्रासमी-द्यकारी, 'जाल्मस्तु पामरे। श्रास-द्यकारिणि च' इति हैमः।

जहापेसुं-( श्रजीइपन् )√ हा+ लुङ् + णिच्, प्रथ॰ बहु॰ श्रत्याजयन्।

जातिसम्भवो-(बातिसम्भवः) बन्म-ग्रह्णम् , संसायवस्थितिः। जातिस्सरो-( नातिस्मर: ) पूर्वजन्मा-नुस्मरणसम्पन्नः ।

जुतिन्धरा-(द्युतिधराः) कान्तिपूर्णाः । समस्तपदयोर्मध्येऽनुनासिकागमः पांतिप्रभृतिष् प्राकृतभाषासु दरीहश्यते।

जेतवन-( जैत्रवनं ) प्रसेनिबत्पुत्रात् जैत्रात् कीत्वा अनाथिएडकेन बुद्धाय समर्पितं श्रावस्तीसमीपस्थं विहारोद्यानम ।

(新)

भापेत्वा-'भा' दाहे इति देशी धातुः। ततो 'भापेति' इति गिजनतरूपम ततः क्ता। दाहं कृत्वा, दग्ध्वा। (의)

ञाति-( ज्ञातिः ) बन्धवः । 'वन्धवो बन्धु सजनो सगोत्तो जातको' इत्यभिधानप्पदीपिका । व्यातीहनुब्बाती-( श्रातिभिरनुश्रातः ) बन्धभिरनुमतः।

(8)

ठपेसि-( त्रतिष्ठिपत् )√स्था + लुङ् , प्रथ० एक०, ऋस्थापयत्।

(त)

त्ततियसावनाय—( तृतीयश्र वणायां ) ततीयायां घोषणायामवसितायाम्।

तत्तकपालो-(ततकपालः) ततकपरंः 'स्यात् कर्परः कपालोऽस्त्री' इत्यमरः । तिकखन्तु-( त्रिकृत्व: ) वारत्रयं, त्रिरावृत्य । तिरिथये-(तैर्थिकान्) अन्यवर्मावल-म्बिनः । बौद्धेतरमतानुयायिनः । तुम्हाकं-(युष्माकम्) युष्मदः षष्ठी-बहुवचने रूपम् । चतुर्ध्यर्थेऽपि

(智)

थामसम्पन्नो-(स्थाम + सम्बन्नः) बलयुक्तः।

प्रयुज्यते ।

दिधकलसः।

(द)

ददें च्यं-(दद्याम् )√दा + विवित्तिङ उत्त॰ एक॰ । यच्छेयम । द्धिवारको-(द्धिवारकः) द्धिपात्रं

द्सवलो-(दशवत:) बुद:। 'बुद्धो दसबलो सत्था' इत्यभिधानपदीविका । दहरो-(दहरः) युवा। 'दहरो च-युवा सुसु' इत्यभिषानप्पदीपिका । दिहो-(दिष्टः) शत्रः, देश 'विदेसी च दिसो दिहो' इत्यभिधान-प्पदीपिका ।

दिसाकाको-(दिशाकाकः) दिशा परिज्ञानाय पोतेषु परिपातितो वायस: ;

दिसापामोक्खो-( दिशाप्रामुख्यः, दिशापामुखः ) दिशास प्रामुख्यं यस्य, प्रमुख एव प्रामुख: स वा । सर्वासु दिन्तु प्रसिद्धः।

दीपिनो-( द्वीपिनः ) व्याघ्रस्य । 'सद्दुलो दीपिनीरितो' इत्यभि-धानप्पदीपिका।

दुव्बचो-( दुर्वचा: ) दुष्टवाक् , प्रति-निविष्टचित्तः, यथेच्छाचारी।

द्मगम्हा-( हुमामात् ) वृत्तशाखाम-भागात्।

दुरसं-बहुविवादास्पदमस्य पदस्य व्या-ख्यानम । जातकत्थवरण्याकारो 'दुस्स' इति पठित्वा 'श्रमुस्स' इति पर्यायं ददाति । 'दुस्स' इति पाठो वरीयानिति मत्वा दूषणीयमिति तदर्थ तदन्ये बहवो मन्यन्ते ।

द्सयि-(ऋदूद्वत्,√ दुष + लङ् + शिच् प्रथ० एक० श्रनाशयदित्यर्थः।

देवसंर लिकाय—(देवशङ्कालिकया) म,यामय्या बन्धनरज्ज्वा।

देसनं-(देशनं) उपदेश:।

दोमनस्सप्पत्तो —( दौर्मनस्यप्राप्तः ) विषएगाः।

दोहळो-(दोहदः) गर्भिएया अभिलाषः

द्वित्रं-( द्वाभ्यां द्वयोः ) द्विशब्दस्य षष्ठ्यन्तं रूपम् । चतुर्ध्यभावात् पालिभाषायां तद्थेंऽपि प्रयुज्यते। (日)

धम्मराजा - ( धर्मराजः ) न्याय-परायणो नृप: । सत्यनिष्ठ: । भग-वतो बुद्धस्य विशेषण्पदम् । 'नवहि लोकुत्तरघम्मेहि परिसं रञ्जोतीति धम्मराजा' इति जातकत्थवरणना।

धम्मो-( धर्म: ) 'धम्मो सभावे परियत्ति पञ्ञा ञायेसु सच्चपकतीसू पुञ्जे। जेरये गुणाचारसमाधिसू निस्सत्ततापत्तिस कारणादो' इत्यभिघानप्पदीपिका ।

धात-'सेम्हादो रसरतादो महाभूते पभादिके । घातु द्वीस्विष्ट चक्खा-दि भवादी गैरिकादिसु' इत्यभि-धानप्रदीपिका ।

धीतरं—( दुहितरं ) पुत्रीम्। (न)

नियंसु—( ग्रनैषिषुः )√ नी + लुङ्, प्रय० बहु॰ अनयन् , नीतवन्तः । नासिस्स-( अनशिष्यत् , अनद्यत् ) √ नश + लुङ , प्रथ० एक० ! नष्टोऽभविष्यत् ।

निकति-( निकृति: ) कैतवं, शाठ्यं, 'थियं निकति कूटं च दम्भो सय्यं च केतवं ' इत्यभिधानपदीपिका । भिक्तिकतिप्पन्चो-(निकृतिपज्ञ:) निकृति-र्वञ्चना शाठ्यं वा तत्र प्रज्ञा बुद्धिः प्रवृत्तिर्यस्य स कपटपटुः, शाञ्चनिष्ठ: । निक्छन्तकालतो-(निष्कान्तकालतः) निष्क्रमग्रसमयादारभ्य। निकखिम-( निरक-का-मीत् ) + निर् √कम + लुङ्, प्रथ० एक०। निष्कान्तः, निरगच्छत्। निपज्जापेत्वा - (निपाद्य)नि 🕂 🗸 पद 🕂 शिच + कत्वा। शाययित्वा। निपज्जि-(न्यपादि) नि+√पद+ लुङ् , पथ० एक०। नि-बत्ति-(न्यवृतत् ) नि + √ वृत् + लुङ् , प्रथ० एक० । पुनः पादुर्भूय, पुनर्जन्माऽऽददे । निव्यत्तित्वा-(निर्वर्त्य ) नि + 🗸 वृत् + ल्यप् । पुनरागत्य, जनुरा-दायेत्यर्थः। नियादेत्वा-(नियात्य) निर् + √ यत्

+ गिच् + ल्यप्। प्रतिप्राह्य,

प्रत्येस्य. स्त्रावयोस्तस्याः

ज्ञग्मारं न्यस्येत्यर्थः।

निय्यामकसुत्तं -(निय्यामकस्त्रं) पोत-वाइकानां नीविद्या, नाविकागमः निय्यामको ) नियामको - (निर्यामक:, नियामक:) पोतवाहः, नीपरिचालनाधिकृतः पृरुषः। 'नियामकोपोतवाहै' इत्यभिधानपदीपिका निसिन्नकाले-(निषरण + काले) उप-वेशनसमये। निसीदि-(न्यसदत्) नि + √ सद् + लुङ, प्रथ० एक०। निष्यण्:, न्यसीदत् , निषेदिवान् । निस्साय-( नि:श्रित्य ) त्राश्रित्य । नीहरि-(त्वहार्षीत्) नि+√६+ लुङ्, प्रथ० एकः । निरहरत्, निहृतवान् । ( Y ) पकतिसमुद्दपिट्टे-( प्रकृतिसमुद्रपृष्टे ) वास्तविकपाराबारबारीणामपरि। प्रत्यचनलगरा । पक्तमिस्-(प्राक्रमिषुः) प + √ कम + लुङ , प्रथ० बहु० । प्राद्रवन् । पकामि-(प्रकामीत्) प + 🗸 कम + + लुङ्, प्रथ० एक० प्राचलत्। पक्कोसापेसि-(प्राचुकशत्त)प्र + 🗸 क्श + लुङ् + णिच, प्रय० एक० श्राकारयत् ।

पकोसि-(प्राकुशत्) प्र + √ कुश + लुङ् + णिच्, प्रथ० एक०। श्राहृतवान् पक्खिन्दसु-( प्रास्किन्दिषु: ) प्र + √ स्कन्द + लुङ् , प्रथ० बहु०। उदग-च्छन् , निरीयु:।
पिक्खिप-(प्राचैष्सीत्) प्र + √ चिप

+ लुङ्, प्रथ० एक० । प्राच्चिपत् पग्घरन्तेन-( प्रघरता ) प्र + √ घृ + शतृ, तृ० ए० । प्रस्नवता, प्रच्रता ।

पचापेतुं-( पाचिषतुम् )√ पच + णिच् + तुमुन्। पक कर्तुम्। श्रग्निसिद्धं विषातुम्।

पचामित्तो-(प्रत्यमित्रं) शत्रः। 'पचा-मित्तो विपक्लो च' इत्यभिषान-प्पदीपिका।

पच्चूसकाले-(प्रत्यूषकाले) प्रभात-समये।

पच्चूसो-(प्रत्यूष:, प्रत्यूष, प्रत्यूसस्) प्रभातम् 'प्रभातं च विभातं च पच्चूसो बह्ममप्यथ' इत्यभिधान-पदीपिका ।

पच्छावामस्यः धातुको-(पश्चाद्वामनकः धातुकः) पृष्ठभागे कुरूपोपपन्नः। पृष्ठपादाभ्यां एजाः।

पच्छिजि-( प्राच्छित ) प्र+√हिंद

+ लुङ्, प्रथ० एक०।
प्राछिद्यत, विन्छिन्न:।
पक्कायन्तो-(प्रध्यायन्) प्र+√ध्यै
+शतृ प्र० एक०। विचारयन्, चिन्ताकुलः।

पञ्चङ्गृलिकं-(पञ्चाङ्गुलिकम्) पञ्चभि-रङ्गुलीभिः कृतं चिह्नम्।

पञ्जा-(प्रज्ञा) बुद्धि:।

पञ्जापारमिं-(प्रज्ञापारमिताम्) सम्पू-र्णज्ञानसिद्धिम् । दशगुणा हि पारमिता, तत्र प्रज्ञा तदन्यतमा ।

पिटच्छादेत्बा-(प्रतिच्छाच)प्रति + √ + छुद् + णिच् + ल्यप्। प्रावृत्य

पटिसन्थारो-(प्रतिसंस्तारः) श्रालापः, सम्भाषणम ।

पटिसन्धि-( प्रतिसन्धिम् ) पुनर्जन्म । पटिसुणित्वा-( प्रतिश्रुत्य ) प्रतिज्ञाय, स्वीकृत्य ।

पटिजिगि-(पत्यमहीत्) प्रति + √मह + लुङ्, प्रथ० एक०। प्रति-गृहीतवान्, स्वीकृतवान्।

पिटच्छापेत्वा-(प्रत्येष्य) प्रति+√ इष + णिच्+ बत्वा । प्रतिग्राह्म, तस्यःं तयो रक्षाभारं न्यस्येत्यर्थः ।

पठमकप्पिकतो-( प्रथमकल्पकतः ) श्रादियुगादारभ्य ।

पर्डुकम्बलसिलासनं-(पार्डुकम्बल-शिलासनम् ) पागडुकम्बलो नाम प्रस्तरविशेषः । तेनैव निर्मितं शकस्यासनमिति बौद्धकथाकाराः। 'एरावगो गनो पराडुकम्बलो तु सिलासनं इत्यभिघानपदीपिका । पतनाकारपत्ता—(पतनाकारप्राप्ताः) वरत्राकर्तनायासेन शिथिलितबन्धन-त्वात् पतनोन्मुखा जाताः। पतिहा-( प्रतिष्ठा ) श्राश्रयः स्थानम् । 'पतिष्टा निस्सये ठाने' इत्यभि-घानपदीपिका। पतिङ्वापेत्वा-( प्रतिष्ठाप्य ) प्रति 🕂 🗸 स्था+िणच् + ल्यप् । स्थापियत्वा, निघायेत्यर्थः । पतिहापेसि-( प्रातिष्ठिपत् ) प + √ स्था + लुङ् + णिच् , एक० । प्रत्यस्थापयत् । पत्ति-( प्राप्तिः ) लाभः । पदरानि (प्रदराणि ) फलकानि । 'फलको फलके भङ्गे पबुद्धदरियम्पि च' इत्यभिधानपदीपिका । फल-्कार्थे तु नपुंसकमेव दृश्यते । पनेतं, पणेतं, पणीतं-(पणीतम्)प्र + √ नी + का | कृतम् । पप्पोठेत्वा - (प्रस्फोट्य) प्र+

स्फुट + लयप् । विध्य । पच्चतरसो—( पर्वतरसः ) पर्वतः शैलस्तद्रसो द्रवः, शैलेयद्रवः । पभद्धरो-( प्रभाकरः ) तेजोमयः. सर्यः । भगवतो बुद्धस्य विशे-'सत्तलोकसङ्खार-षणपदम् । लोकेस त्रालोकस्स कतत्ता' इति जातकत्थवरगाना । परक्रमो-( पराक्रम: ) व्यायामः, श्रायासः, प्रयत्नः। 'वायामो च परक्रमो' इत्यभिघानप्पदीपिका । परिकखारदानं - (परिष्कारदानम् ) चीवरादि भिद्धजनापेचितं वस्त परिष्कारस्तस्य दानम्। परिक्खारो-( परिष्कार: ) परिवार:, संभारः, उपकरणं, विभूषण्म । 'परिवारे परिक्खारो संभारे च विभूसने' इत्यभिघानप्पदीपिका । परिगणिह-( पर्यम्रहीत् ) परि√मह + लुङ्, प्रय० एक०। पर्य-गृहात्, श्राविङ्गत्।

परित्तं—(प्ररिक्तम्)प्र+√रिच+

क्त । श्रल्पकम् । 'परित्तो तीस्

श्रपके' इत्यभिषानपदीपिका ।

+ नि+√ वा+लुङ्, प्रय०

परिनिच्बायि-(परिन्यवासीत्) परि

एक । निर्वाणं प्राप्नोत् । परिसक्कनं —(परिशकनं) 'शक मर्षेणे' धातोरिदं इत्यस्मात रूपम् । प्रयतनं, उद्योगः। परिहायि-( पर्यहायि ) परि + 🗸 हा + लुङ्, कर्मिशा प्रथ० एक०। पर्यहीयत, परित्तीणः, नष्टः। परिहार:-त्यागः, मोचः । 'वजने परिहारो च सकारे चेव रक्खने।' इत्यभिधानपदीपिका। पताय-( पतायष्ट ) परा + 🗸 श्रय लुङ् , प्रथ० एक० । पलायितः, श्रद्रवत्। पहाकेन-(पर्यक्केत) पद्मासनम्बस्थाय पसिब्बको - ( प्रसेवकः, प्रसीव्यकः ) चिन्त्यैवास्य निरुक्तः। 'ककुभस्तु प्रसेवकः'इत्यमरोक्तदिशा प्रसेवकस्त वीणाया दारभागडम् । तदाकारो रज्ज्वादिभी रचितोऽवलम्बकः। 'भोला' थैला' 'सिखहरा'दि रूप:। परसेयासि—( पश्ये: ) √ दश + विधितिङ , मध्य० एक०। श्रवलोकयेः। पहरि—( प्राहरीत् ) प्र $+\sqrt{\varepsilon}+$ 

लुङ्, प्रथ० एक० । प्राहरत्,

प्रहारं कृतवान्।

पहटो-(प्रहत:) प्र +  $\sqrt{ ६न + \pi 1}$ प्रहारं प्राप्ताः । पाचीनलोकधातुतो-(पाचीनलोकधातुतः) पूर्वदिशामूलतः । पाणका-(प्राणकाः) प्राणाः, कीटाः 'कीटो तु पुलवो किमि पाणको' इत्यभिधानपदीपिका । पागातिपातः-(प्रागातिपातः) प्रागी-त्क्रमग्रम् , प्राग्पपरित्यागः । पानियतित्थे — (पानीयतीर्थे ) जलाव-तारे । 'गुरुपायावतारेसु तित्यं' इत्यभिघानप्पदीपिका। पापुर्ति - (प्रापम्) प्र + 🗸 श्राप + लुङ्, उत्तः एकः। श्रलमे, श्रविन्दम । पापुिंस्- (प्रापन्) प्र+√ ग्राप लुङ्, प्रथं बहुः। प्राप्तुवन्, प्राप्तवन्तः। पाविसि (प्राविद्तत्)प्र+√विश + लुङ् प्रथ० एक। प्राविशत्, प्रविष्ट: । पायासि-( प्रायासीत् ) प्र + √या + लुङ , प्रथ० एक०। पायिंसु-( प्रायासिषुः ) प + √र्या + लुङ्, प्रथ० बहु० । प्रयाताः । पारुपित्वा-(पावृत्य) प्र+श्रा+ √

f

पु

g.

पु

वृ + क्ता । छाद्यित्वा । रिपलिन्धापेत्वा-(पिनह्य) श्रपि + √ नह + ल्यप् । पिलिन्धो = पिनद्धः, पिलन्धति = पिनद्धयति । पासादिको-( प्रासादिकः ) दयालुः, मधुरस्वभावः, मनोज्ञः । विडिपासागो-( पृष्ठपाषागः ) महा-प्रस्तरशिखरः। पिथोयिंस-( प्यधायिषातां, प्यधायि-षत वा) श्रपि + √ धा+ लुङ् कर्मिण, प्रथ० बहु० । न्यमी-ल्येतां न्यमील्यन्त वा । वियमातुलको - ( वियमातुलकः ) वियो मातुलो यस्य सः। स्वार्थे कप्रत्ययः। पियायमाना-( प्रियायमाना ) प्रीति-भावं प्रदर्शयन्ती। पुगलो-(पुद्रतः) जीवः 'पाणो सरीरि भूतं वा सत्तो देही च पुग्रतो । जीवो पाणि पना जन्तु जनो लोको तथागतो' इत्यमिधान-प्यद्विका । पुचिं अस ( श्रपाद्धः ) √ पृष + लुङ् प्रथ० बहु० । पृच्छामकार्षुः,

श्रनुयुक्तवन्तः।

पुरेद्वारेण-(पुरोद्वारेख)पुरिंथतेनद्वारेख

1:)

पूरियत्य-( त्रपूपुरत )√ पूर + लुङ्, प्रथ , एक । पूरिता, पूर्यते स्म। पेक्खुणानि-( प्रेङ्खणानि, विज्ञानि ( पिच्छानि ) गतयः, पिच्छभारः । पेसेसि-( प्रैषिषत् ) प्र+√इष+ लुङ् + णिच, प्रथ० एक० प्रेषित-वान् , प्राहिणोत् । (事) फालेत्वा-(फल + णिच + क्ता) भङ्कत्वा, त्रोटियत्वा । ( 司) बङ्मेतवा-बद्धो भूत्वा। बङ्मेति = बद्धचते वद्धरावं-बद्धस्य पाशगृहीतस्य रावं परिदेवनं, जालावरुद्धचेष्टस्य क्र.न्दनमित्यर्थः। बहिंधसु-(अभान्तिसषुः)√वघ + लुङ , प्रथ० बहु० । बद्धवन्तः, ग्रवध्नन् । बलाहरस-(बलाहाश्वः) बलाही मेवस्त-द्रदक्षो, श्राकाशोड्यनसमर्थीघोटकः। बावेर-बावेर नाम राष्ट्रम । 'बैबिलन' इति केचित् । बोधिसत्तो-( बोधिसत्त्वः ), बोधिः सम्यग् ज्ञानं, तदवासये निर्दिष्ट-चरः, भविष्यदुबुद्धः ।

बोन्दि-शरीरम्, 'सरीरं वपु गत्तं चात्तभावो बोन्दि विगाहो' इत्यभिधानप्पदीपिका । बुद्धपरिसा-(बुद्धपरिषत्)बौद्ध-समाजः। तथोक्तमभिधाप्नपदीपिकायाम्— 'चतस्सो परिसा भिक्खु भिक्खुनी च उपासका । उपासिका यो ति इमाथवाद्वपरिसा सियुं ॥ तावतिस द्विषक्वत्त मारगहपतिस्स च । सम-णानं वसा चातुम्महाराजिकब्रह्मुनं। व्रम्हचरियं—(ब्रह्मचर्यम् ) मैथुना-ऽरतिः । 'ब्रम्हचरियं श्रप्पमञ्जासु सासने । मेथुनाऽरतियं वेय्यावचे सदारतुद्धियं'इत्यभिधानप्पदीपिका ।

(भ)

भत्तं-(भक्तम्) श्रोदनः । 'श्रोदनो वा कुरं भत्तं' इत्यभिधानप्प-दीपिका। भक्तिक्वावसाने-(भक्तकृत्यावसाने) भोजनकर्मणोऽनन्तरम्। भरिया-(भार्या) जाया। भरुरहुं-(भरुराष्ट्रम्) 'भडोचे'ति संप्रति प्रसिद्धगुर्जरदेशे नगरम्। भविस्स-(श्रभविष्यत्) 🗸 भू + लुङ्, प्रय० एक०।

भवेच्य-(भवेत्) / भू + लिङ्, प्रय० एक०। भिस्स-( श्रभ्रशंत् )√ भ्रंश + लुङ्, प्रथ० एक०। न्यपतत्, प्राविशत्। भावितभावनाय-(भावितभावनया) भाविता वर्डिता सिद्धा भावना ध्यानं तया । सिद्धावधानशक्त्या । भिजिस्साम-( भेत्स्यामहे) /भिद् + लुट (कर्मिश), उत्त० बहु०। विनाशं प्राप्ता भविष्यामः। (म) मङ्गलहत्थी-(मङ्गलइस्ती) राजकीयो गजः । दशविधानां गजानामन्य-तमो वा। तदुक्तम्-कालाडक गगेय्या परंडर तम्बा च सिंगलो गन्धो । मङ्गल हेमोपोसथ छुद्रन्ता गजकुलानि एतानि ॥ मञ्जू भाणिनो-(मञ्जुपाणिनः)मञ्जु + √ भग + इनि । मधुरस्वरस्य । मतकभत्त-( मृतकभक्तं ) मृतकस्यार्थे यत् तन्मृत्युतिथौ दीयते तत्। भक्तमितिभोजनीयवस्तुनि प्रयुक्तम् मत्त्रिंसु-( ग्रममन्त्रन्त ) √ मन्त्र + लङ्, प्रथ० बहु०। व्यचारयन्, परस्परविचारविनिमयं चकुः। मरि-( अमृत )√मृ+लुङ्र, प्रथ०

मह

मातु

माप

म। र

मुचि

मुचि

मुझ

मुम्म

तावत

रतनर

8

एक०। प्रागौर्वियुयुजे।

महारज्ज-( महाराज्यम् ) महाराजस्य सर्वेतन्त्रस्वतन्त्रस्य शासितुर्भावः, साम्राज्यमित्यर्थः ।

मातुगामो—( मातृग्रामः ) स्त्रीजनः, जलनासार्थः ।

मापेत्वा-( मापयित्वा ) √मा + शिच् + क्त्वा । दैवबलेनोत्पाद्य ।

म। मरिंसु-( मा मृषत )√मृ + लुङ् + प्रथ० बहु० । मा योगे ब्रड-भावः । मा म्रियन्तामित्यर्थः ।

मुचिसु ( श्रमूमुचन्-न्त )√मुच + लुङ्, प्रथ० बहु०। मुक्त∙

वन्तः, श्रमुञ्चन्।

मुचिस्सामि-(मोद्ये) मुक्तोभविष्यामि । मुझकेसो—(मुझकेशः) मुझोपमेय-वर्णाकारचिक्ररः।

सुम्मुरों—( सुर्मुर: ) श्रङ्गारः, भस्म, तुषाग्निः, कुक्तः ।

(य)

तावतियं— ( यावचृतीयं ) तृतीयवारं यावत् , त्रिकृत्वः । ( र )

Į

रतनसासनं—(रत्नशासनम्) बुद्धो धर्मः सङ्घ इति त्रीणि रत्नानि तेषां शासनमनुशासनम्, बौद्ध- मतसर्वस्वरूपोपदेशसारः।

रत्तिभत्तं — ( रात्रिभक्तम् ) रात्रिभोज-नीयमोदनम् , नक्ताशनीयमन्य-दन्नम् ।

रवि-(त्र्रसवीत् )√६ + लुङ् , प्रथ० एक० । शब्दमकरोत् ।

रसो—(रसः) द्रवः, पारदः, वीर्थम् 'द्रवाचारेमु विश्ये मधुरादिमु पारदे। सिंगाराटौ धातुमेदे विद्धे संपत्तियं रसो' इत्यभि-धानप्यदीपिका।

राजीवादी—( राजावबाटः ) राजी-पदेशः, नृपानुशासनम् ।

रुक्खकोट्टकसकुगो-(वृत्तके ष्टकसकुनः) शतपत्राभिधः पत्ती । 'कठकोडवा' इति प्रसिद्धः ।

रोचेसि-(ग्ररूरुचत् )√रुच्+ लुङ् +िश्च्, प्रय० एक०। श्रवृशोत् रुचितममन्यत ।

(雨)

लिग-(श्रलागीत्)√लग्+लुङ्, प्रय० एक०। लग्नः, श्रग्वसक्तः। लब्धगब्भपरिहारो-(लब्धगर्भपरिहारः) श्रिधगतगर्भवासमोद्यः, लब्धजन्मा। लब्भिति—(लभ्यते)√लभ+लब् कर्मीण्। प्राप्यते।

लभामसे— ( लभेमहि )√लभ+ लट्, उत्त॰ बहु॰ एकवचनार्थे बहुबचनम् । लभे इत्यर्थः । लिमं —( त्रलमे )√लम + लुङ्, प्रथ० एक० । ग्रविन्दम । लुइको -- ( लुक्चकः ) ब्याधः । 'लुब्ब आफांचिणि व्याघे' इति हैम: । लुहानि -- ( रुद्राणि ) रुद्रकर्माणि. नृशंसकायाणि। लोकसन्त्रिवासो-( लोकसन्निवासः ) जनसमूहः। लोहितमिक्वतं — (लोहितम्बितम्) लोहितं रुधिरं तेन म्रिव्तं संयुक्तम्। शोणिताप्लुतम्। वच्चेसि-(ग्रवाववञ्च) त्रव + √वञ्च + लुङ, उत्तर एक। वएगोन-(वर्णन) रूपेगा, संस्थानेन। 'वएणो सएउानरूपेसु' इत्यभिधान-पदीपिका । वरणेसि -( श्रववर्णत्-त ) √वर्ण + लुङ्, प्रथ० एक०। बर्ट्युं-( बदेयुः )√वद + विधि-लिङ्, प्रथ० वहु० । कथयेयु: । बद्धमयं-(वर्त्रभयम्) चर्मनिर्मितम्। वयपत्तो-(वयःप्राप्तः) श्रिधिगत-

वयाः, उपागतविवाहावस्थः। वरत्ता—(वरत्रा) पष्टिका 'वरत्ता, वहिका नन्धि इत्यभिधानप्पदीपिका। वलञ्जो-( अवलञ्जो ) चिन्त्यनिकृतिः-किमदं पदम्। चिह्नं, उपयोगः। दैनिको व्ययः। वसि-( अवात्सीत् )√वस + लुङ्, प्रथ० एक । श्रवसत् । वसिंसु —( त्रवात्सिषु: ) √वस + लुङ् , प्रथ० बहु • ग्रवसन् । वस्सापेस्सासि-( वर्षयिष्यामि )√ वृष + लट + णिच उत्ते एकः। वर्षणं कारियध्यामि। वास्सित्वा-( वाशित्वा ) 'वाश' शब्दे विनास इत्यस्मात् रूपिदम । √वाश + क्त्वा । शब्दं कृत्वा । वहिद्धासमुङानं — (बिहःसमुत्थाना) वाह्योद्भवा । वारको-(वारकः) पात्रम्, कलसः। 'कुम्भो कलसवारका' इत्यभिवान-प्यदीपिका । वारेसि-( त्रवारीत्)√ ह + लुङ् + प्रथ० एक० । श्रवृणोत् । वृतवती। वाळिसिको-(वाडिशकः) मत्स्यप्राही, मत्स्योपजीवी । विकालो-(विकाल:) श्रपराह, सा-

विचरे

वित्तिः

विनिन

F

क्

F

q

सं

नः

4

सु

जत

एत

सः

वैय

ीमंसा

वसज्जे

विष्पन

विनिच

याह्नं, विपरीतकालः। वचरेसि—(व्यचारीत्) वि+√ चर+लुङ्+णिच्, प्रथ० एक०। व्यचारयत्, व्यरचत् , श्ररचत् । वित्तिएणा—(विस्तीर्णा) दूरप्रसारित-वारिविस्तारा। विनिच्छनिंसु—( विनिरचैषिषु:, वि-निरचेषिषत ) वि + √निर्+ चि+लुङ्, प्रय० बहु०।विनिश्चयं कृतवन्तः, न्यायनिर्णयं व्यद्धुः। विनिच्छयो—( विनिश्चयः ) व्यवहार-निर्णयः, न्यायालयः, सत्पच्च-परिग्रह: । विनासप्पच्चयो (विनाशप्रत्ययः) संदारकारणम्। विपन्छाय-(विपन्छ्या) विप्र+ 🇸 नश + क्त । प्रकान्तया चिलतया। 'पकान्ताय'इति जातकत्थवगण्ना। :। वसज्जेसि—(व्यसाद्गीत्) वि + √ सुन् + लुङ्, प्रथ० एक । श्रत्य-जत्, अमुखत्। भिमंसामि—( विमृशामि ) परीचे । एतद्धिकृत्य विवदन्ते विपश्चितः। 'विमीमांसे' इत्यरमादिति केचित्। सन्नन्ताच् मनधातीरिदमिति पालि-

वैयाकरणाः । विमुशामीत्यस्मादिद-

रत्ता,

का।

ति-

गः ।

गश

11)

ान-

+

ती।

हो,

HI-

मिति ट्रेङ्कनर-प्रभृतयः पाश्चात्य-पशिडताः । व्याममत्तानि-(व्याममात्राणि) त्र्रति-दीर्घानि । 'व्यामो सहकरा बाहुद्धे-पस्स द्वय वित्यता' इत्यभिचान-प्पदीपिका । वेमज्मे - (विमध्ये ) नदिया वेमज्मे नदीतटादविद्रे इत्यर्थः। वेहासंगमो-(विहायोगमः) त्राकाश-वर्त्मना संचरितुं समर्थः। वोहारकर्गात्थाय-(व्यवहारकरणार्थाय) किमपि कार्यं सम्पाद्यितुमित्यर्थः। वोहारो-( व्यवहारः ) वाणिष्यं, 'बोहारो सद प्रण्ति विश्वजा चेतनासु च' इत्यमिधानपदीपिका। [स] संवच्छरमत्थके - ( संवत्सरमस्तके ) वर्षादुर्ध्वमित्यर्थः। सक्खि-( श्रशकत् )√शक + लुङ्, प्रथ० एकः। सक्खिस्साम-(शद्यामः) √शक + लृट् , उ० बहु० । सचे-चेत्। 'स'पूर्वत्वं पालिवैशिष्टयम्। सच्चिकिरिया-( सत्यिकिया ) ऋत्मनः शीलं प्रतिष्ठाय गृहीतः शपथः। सच्चपसंहितं-(सत्योपसंहितम् ) सत्य-

पूर्णम, यथार्थम् यथाभूतम्। सञ्जो-(संज्ञी) संज्ञाबीबः, विश्वास इति यावत्, तद्युक्तः। स्रिंगकं-शनकेः, शनैः। सतपत्तो—( शतपत्रः ) पत्तिविशेषः 'कठफोड्वा' इति ख्यातः । 'सत-पत्तो खगन्तरे'इत्यभिषानप्यदीपिका सत्ति-(शक्तिः) चुरिका, कुन्तः। त्तुरिका 'सत्त्यसिपुत्ति' 'सत्यादि सत्थभेदाथ' इति चा-भिधानपदीपिका । सत्था—( शास्ता ) बुद्धः । 'मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता' इत्यमरः । सद्दित्वा-अदाय। सन्तिकं — ( श्रन्तिकं ) समीपम् । साधिकत्वं पालिवेशिष्टयम् । सन्निपतिंसु-(संन्यपतन् ) सं + नि + √पत + लुङ्, प्रथ० बहु०। एकत्र समवेता अभूवन्। सन्निपातापेसि-( सन्यपीपतत्-त ) सं + नि + √पत + लुङ् + गिच, प्रय॰ एक॰ । समागमयत्, श्राहूत-वान् श्राकारयत्। सपजापतिको-(सप्रजापतिकः)सभार्यः, 'पजापति दारे ब्रम्हे मारे सुरे पुमे' इत्यभिष नप्पंदीपिका।

सब्बसेतो-( सर्वश्वेतः ) सर्वावयवेषु सितवर्णः वर्णान्तरानन्तरितसिति-म्रोपलिचतः । सन्थवो — (संस्तवः) परिचयः। 'सन्थवो तु परिचयो' इत्यभिषान-प्यदीपिका । सन्निपति-( संन्यपप्तत् ) सं + नि + 🏋 पत्+लुङ , प्रथ॰ एक० । समागमत । समणधम्मो-( श्रमणधर्मः ) श्रमणो बौद्धभित्तुः। तेन पालनीयो धर्म श्राचारः, भिन्तुजनोचिताचारः। समगो — (अमगः) तापसः, भित्तुः 'तपस्सी भिक्खु समगा।' इत्यभि-घानप्पदीपिका। समस्सासेत्वा-(समाश्वास्य) सं + ग्रा + √श्वस् + शिच् + ल्यप्। सम्बोधनं विधाय। समोधानेसि-(समवादीषपत्) सं+ √वा + गिच, प्रथ० एक० । समा-धानं व्यवात्। सम्पटिच्छित्वा-(संप्रतीष्य) प्रति+√इष+क्त्वा । स्वीकृत्य। सम्मासम्बुद्धो-( सम्यक्सम्बुद्धः ) ्पूर्णज्ञानोपपनः। इदं शाक्यमुनेः विशेषग्पदम् । सम्मुखविएगोन-(सम्मुखवीगोन)

सम्मुखं समच् कृतेन गुणेनेति शेषः। सर्गानि-(शरगानि)बुद्धो धर्मः सङ्घ-श्चेति त्रयाणां शरणानि । सरसम्पन्नो- स्वरसम्पन्नः) मधुरस्वर-युक्तः। 'ब्रम्हस्सरेन समन्नागतो' इति जातकत्थवरगाना । ससलक्खनं-(शशत्वच्णम्)शशाकार चिह्नम्। सहस्सं-( सहस्त्रं, सहस्र, ) साश्र, शतदशकम्। सावना-( श्रावणा ) घोषणा । सावेन्तरस-( श्रावयतः ) श्रावणां कुर्वतः। सावेसि-( अशुअवत्-त ) अश्रावयत्। सीलानि संसो-(शीलानिशंसः)'त्रानि-शंसः प्रशंसनम् ।' शीलस्य सदा-चारस्य प्रशंसा । सुंसुमारो-(शिशुमारः) नकः, मकरः। सुत्तं-(सूत्रम्) 'सुत्तं पवचने सिद्धे

तन्ते तं मुपिने तिमु' इत्यमिवान-पदीपिका । सुसिरहक्खेन-(सुभिरवृत्तेण) छिद्र-पूर्णेन शाखिना। 'सच्छिरे सुसिरं तिसु' इत्यभित्रानप्पदीपिका ! सोतापन्नो-(स्रातापन्नः) स्रोतस + श्रापन्नः । प्रविष्टबौद्धधर्मः । श्रयं प्रथमावस्यः, द्वितीयः 'सकदागामि' तृतीयां 'श्रनागामी',चतुर्थां 'श्रहरत्' सोत्थिभावो-(ध्वस्तिभावः) कल्यागं, श्रेयः । स्रोब्भो-(श्वभ्रः) त्रावटः, गर्तः। सोभगगपत्तो-(सौभाग्य + प्राप्तः) लब्बसीख्यः उपचितशरीरसौष्ठवः। सोमनस्सजातो-( सीमनस्यजातः ) प्रसन्नतां गतः।

[[ ]

हिरोतप्पं-( ह्वापत्रप्यं, ह्वीपतप्यम्) लजाभावम्, लजापतापः।



विषु

ाः । ।

- √ र्। ाणो

धर्म

चुः भि-

ग्रा

+

मा<sup>•</sup> •

त्र । ने:

)

# मास्टर खेलाड़ीलाल ऐएड सन्स, संस्कृत बुकडिपो, कचोड़ीगली, वाराणसी (बनारस)—१

ाक अच्छा गेंदबाज कई।वकट पा

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri पुस्तकालय

# गुरुकुल काँगड़ी विश्विद्यालय, हरिद्वार वर्ग संख्या 097 ARY-P

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा।



SAMARA

मर्भिय विनर है।

तीक्ष करते हुए कह

A freshm

के पक्ष में अमेरिका व्यावसायक सबध क न्युजलिंड के दो खिलाड़ा निलाबत

्मजब्रु होगा। उन्होंने कहा कि एशिया के साथ अमेरिका के त्था सब्बिहकार सुजैन राईस ने ऐस्पेन संस्थान द्वारा आयोजित शर्ता क्षे संबोधित करते हुए कहा, 'जहां तक वात क्षेत्रीय भारत क्षीर पाकिस्तान के व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों का राईस नेष्कहा, 'दोनों सरकारों की ओर से लगातार नेतृत्व किए र का पुरजोर समर्थन करता है क्योंकि इससे दोनों पड़ोसी देशों समर्थक्क आधार विस्तृत करने में मदद मिलेगी ने कहा है कि वह भारत-पाकिस्तान के बीच व्यापार और

राष्ट्रीय हैंतों में समानता है लए भूँ भारत का बड़ा महत्व है और उस क्षेत्र में दोनों देशों खड्डाना का आवंटन हो

आॅकलैंड। न्यूजीलेंड के क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ यहां पहले टेस्ट मैच की पूर्व संध्या पा

CC-0. Gurukul Kangri Collection

ब्रेसवेल और राइडर न्यूज़ीलेंड की 13 सदस्यीय टीम में शामिल थे। दोनों ने गुरूवार को तड़के ऑकलेंड समाचार पत्र से कहा कि मैच की पूर्व संध्या पर उनका यह व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। हम के एक बार में होने की बात स्वीकार की है। टीम प्रबंधक माइक सेंडल ने न्यूजीलेंड के एक दीनक पन में शरान पीने के लिए दो खिलाड़ियों जेसी राइडर और डोग ब्रेसवेल को निलीबत कर दिया खिलाडियों पर सही फैसला लेने को लेकर भरोसा करते हैं और दोनों ने यह भरोसा तोड़ा है।"

हैं। स्क्रिकार द्वारा टाटा स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज तथा जिंदल कर्पास्त्रों को आवंटित 61 कोयला खदानों की प्रगति की ामने आयी है। इससे पहले कंपनियों को खदानों के विकास में

से 9 क्सैयला खदानों का आवंटन रह कर सकती है क्योंकि

स्कता हे रह

भी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। उसने उन कंपनियों का

ेना चिनके ख़तान के आवंटन को रह किया जाएगा

ोयला खदानों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान

। खुदानों का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की। सूत्र ने कहा

किये गये थे। एक सूत्र ने कहा कि अंतर-मंत्रालयों समूह ने